## कुन्दकुन्द-शब्द कोश

प्रेरक आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज

सकलन

डा उदयचन्द जैन प्रोफेसर सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान)

प्रकाशिक श्री दिग जैन साहित्य र कृति सरक्षण समिति डी ३०२, विवेक विहार दिखी - ९५ प्राप्तित्वत

श्री शिखर चन्द जैन श्री दिग जैन साहित्य-संस्कृति सरक्षण समिति डी ३०२, विदेक विहार दिल्ली - ९५

## कुन्दकुन्द-शब्द कोश

डा उदयचन्द जैन प्रयम संस्करण - महावीर जयन्ती वी नि स २५१७ मूल्य - पाँच रूपये मात्र (लागत मूल्य से ५ रूपये कम) मुद्रक - प्रकाश आफसेट प्रिटर्स, फोन ३२७८३५८

## प्रकाशकीय

परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिच्य मे ललितपुर की प्रथम वाचना के समय समागत विद्वानों से हुए विचार विनिमय के निष्कर्ष रूप से जैन साहित्य एवं संस्कृति के सरक्षण/संवर्धन के उद्देश्य को प्रामुख्य कर श्री दिग जैन साहित्य-संस्कृति सरक्षण समिति का गठन हुआ था।

गठन के समय ही प्रस्ताव आया कि वर्तमान मे दिगम्बर जैन साहित्य के अग्रगण्य आचार्य कुन्दकुन्द के समय निर्धारण को लेकर साहित्य जगत् में मन-माने ताने बाने बुने जा रहे हैं तथा कई प्रकार का असद् प्रलाप भी मुखरित हो रहा है। अत इस दिशा मे ही सर्वप्रथम कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। हमे अपने सद्प्रयासो से उसे पुन स्थापित करना चाहिए।

इस समस्या पर गहराई से विचार करते हुए ही मारतवर्ष तथा विदेशों के जैन एव जैनेतर जनमानस को आचार्य कुन्दकुन्द और उनके लोकोपकारी साहित्य से परिचय कराते हुए मन-माने वाग्जालो पर प्रश्न चिन्ह अकित करने के लिए सिमित ने "आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहसाब्दी महोत्सव" सम्पूर्ण देश के अनेक भागों में मनाने तथा मनाने की प्रेरणा देने का निर्णय किया तथा इसके आरम्भ करने की उद्योवणा ११, १२ और १३ जुलाई ८७ को थूबोन जी में एक स्तरीय आयोजन के साथ की।

प्रसन्नता है कि जैन समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने इसमें सराहनीय योगदान कर इसे सफल बनाया जिसके ही फलस्वरूप अब देश के आबालवृद्ध को जानकारी हो सकी कि आचार्य कुन्दकुन्द को इस मारत वसुन्धरा को पवित्र किये हुए दो हजार वर्ष हो गये हैं। इस सन्दर्भ को प्रमाणित रूप से विद्वज्जगत के समक्ष रखने के लिए समिति ने डा ए एन उपाध्ये जी द्वारा लिखित प्रवचनसार की प्रस्तावना का हिन्दी रूपान्तरेंण कराकर प्रस्तुत किया। इस दौरान आचार्य कुन्दकुन्द से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ एवं जानकारियां प्रकाशित हुई जो कि स्वागतेय हैं। कुन्दकुन्द साहित्य के अध्येताओ व जिज्ञामुओ ने उनके शब्दकोश की महती आवश्यकता महसूस की, जो कार्य डा उदयचन्द जी द्वारा अथक परिश्रम के साथ सन्पन किया गया उनका प्रयास श्लाघनीय है। किन्तु इसमे अभी काफी सशोधन सवर्द्धन के स्थान रिक्त हैं जो कि आचार्य कुन्दकुन्द साहित्य के मनीषियो एव चिन्तको के सहयोग के साथ ही यथासमय पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। मुझे जानकारी है कि अभी तक वर्तमान का कोई भी कोश प्रथम प्रयास मे ही पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका उसके परिमार्जन/परिवर्द्धन के लिए पर्याप्त समय और सस्करण अपेक्षित हुए है। इसी प्रकार इस प्रस्तुत कोश को भी प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए मनीषियो एव अध्येताओं का सहयोग वाछनीय होगा। हम आशा करेंगे कि इस दिशा मे आपका श्रम हमारे उत्साहवर्धन के योग्य होगा।

प्रस्तुत कोश के सकलन में आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा का पावन-योग मिला है, अत् समिति एवं सकलनकर्ता उनकी तपीपूत कराजिल में इस ग्रन्थ को समर्पित करते हुए उन परम निर्मन्थ के प्रति विनम्न भक्ति-माव व्यक्त करते हैं साथ ही इस कार्य के सहयोगी महानुभावों के प्रति सहृदय आभार ज्ञापित करते हैं।

इस शब्दकोश के प्रकाशन के लिए श्री सुमत प्रसाद जैन (सी-२०९) और श्रीमति सरोजनी जैन (धर्मपत्नी श्री मोती लाल जैन) (बी-२५७) विवेक विहार दिल्ली द्वारा पूरा कागज प्रदान करके हमे प्रोत्साहित किया है। अत हम उनके हृदय से आभारी है।

आशा है विद्वत्समाज एव जिज्ञासु समुदाय इस प्रयास का योग्य लाभ लेगा।

मैसूर

राकेश जैन

## v प्राथमिकी

आगम साहित्य की परम्परा मे आचार्य कुन्दकुन्द विरचित सिद्धान्तप्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी श्रद्धा एव भिन्त के साथ आचार्य कुन्दकुन्द का नाम प्रत्येक श्रुम कार्य के प्रारम्भ में लिया जाता है उतना ही आगम साहित्य, सिद्धान्त ग्रन्थों में पचास्तिकाय, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार एव अच्टपाहुड आदि को सर्वोपिर मानकर उनके पठन-पाठन एव स्वाध्याय की परम्परा उच्च स्थान को प्राप्त करती जा रही है। अत सिद्धान्त ग्रन्थों के साथ वर्षों की पूर्व परम्परा इसके साथ जुड़ी है। इसकी भाषा आर्य है तथा प्राचीन भी है। भाषाविदों ने जिसे शौरसेनी सज्ञा दी है। इस शौरसेनी प्राकृतों का अध्ययन करते समय जब विचार किया तो इससे सम्बन्धित सर्व प्रथम व्याकरण लिखने का निश्चय किया गया और शौरसेनी प्राकृत विद्वज्जगत के सामने आई।

शब्द कोश की शुरूआत इससे पूर्व हो चुकी थी, परनु कुछ कार्य शेष या इसलिए यह शीघ्र सामने नहीं आ सका। शौरसेनी शब्द कोश की विशाल सपरेखा हमारे सामने थी। सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के जैन विद्या एव प्राकृत विभाग के अध्यक्ष ने इसे सीमित दायरे में समेटने का प्रस्ताव रखा। इसी दृष्टि का विधिवत् रूप से आचार्य श्री विद्यासागर जी से जबलपुर में परामर्श लिया गया और इसे अन्तिम रूप दिया गया।

इस शब्दकोश में निम्न विधि अपनाई गई है '-

- मर्वप्रयम मूलशब्द दिए गए तत्पश्चात् उन शब्दो का लिंग और सस्कृत
   को कि में दिया गया।
- २ कोष्ठक के बाद उस शब्द का आर्थ एव सन्दर्भग्रन्थ की पवित सहित दिया गया है।

 सन्दर्भ ग्रन्य एव उसकी पक्ति के अतिरिक्त उस शब्द का व्याकरणात्मक मूल्याकन भी प्रस्तुत किया है।

४ यद्या स्थान कुन्दकुन्द के ग्रन्थों के पारिभाषिक शब्द भी दिये गये हैं।

५ मूल शब्द के साथ जुड़ने वाले शब्द उसी शब्द के साथ देकर उसका अर्थ प्रस्तुत किया गया है।

६ जहां तक संभव हो सका वहा व्यक्तिरण सम्बन्धी नियम भी दिये गए हैं।

प्रस्तुत कोश के निर्माण में 'पाइय-सद्द-महण्णव' तथा सस्कृत शब्द कोश आदि कोश ग्रन्थो, आचार्य कुन्दकुन्द के समस्त ग्रन्थ, उनके टीकाकार, हिन्दी अर्थ आदि के प्रस्तुत करने वालों से इसके शब्द चयन किये गये हैं। मूलस्प में शब्द चयन का आधार बिन्दू कुन्दकुन्द भारती रहा है। अतः मैं उन सभी महानुभावों का अत्यन्त कृतक हैं, जो इन ग्रन्थों से सम्बन्धित हैं।

इस ग्रन्थ के प्रेरक आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में शत-शत नमन है जिनकी महान् प्रेरणा का फल यह कोश ग्रन्थ है। भाई श्री डा प्रेमसुमन जी जैन, उदयपुर का सक्रिय सहयोग एव परामर्श्व ही उत्साहवर्यन में सदैव सहायक रहा है। अत' मैं उनका अस्पन्त आधारी हूँ।

इमारे पूज्य परम बढेय डॉ दरबारीलाल जी कोठिया, बीना, ब्र राकेश जैन, जबलपुर, पूज्य काका प सुखानन्द जैन बन्हीरी को दिस्मृत नहीं किया जा सकता जिन्होंने सदैव उत्साहित किया। मेरी पली श्रीमती माया जैन एव मेरे बच्चे सदा सङ्योगी रहे हैं।

कोश का प्रकारत जी दिग जैन साहित्य स्टब्हित सरकण समिति के द्वारा हो रहा है जत उसका भी मैं जत्यना आगारी हैं। जिन्होंने इसे सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया। सधन्यवाद ٧ij

3 अखव अभ् अनियमित भूतकाल অকর্ণক 376 आचार्यपक्ति आ घ आ भ अ आचार्यभक्तिअचलिका आ/विप्र ए आज्ञा/विध्यर्वक प्रथमपुरुष एकवचन आज्ञा/विध्यर्थक प्रथमपुरुष बहुवचन आ/विप्रब आ/वि म ए आज्ञा/विध्यर्यक मध्यमपुरुष एकवचन आ/वि म ब आज्ञा/विध्यर्थक मध्यमपुरुष बहुवचन आ/वि उ ए 🕆 आज्ञा/विध्यर्थक उत्तमपुरुष एकवचन आ/वि उ ब आज्ञा/विध्यर्थक उत्तमपुरुष बहुवचन कर्मणि प्रयोग ক प्र कि वि क्रिया विशेषण च ए चतुर्यी एकवचन च व चतुर्यी बहुवचन च/प ए चतुर्वी/बच्छी एकवधन च/ष ब चतुर्थी/बच्छी बहुवचन चा पा चारित्रपादुड चा भ चारित्रमदित चै घ वैत्यभवित

वैत्यमक्तिअंचलिका

चै भ अ

VIII

उ ए ततीया एकवचन तु व तृतीया बहुवचन ती भ तीर्घमक्ति ती भ अ तीर्यभिक्तअचलिका न्नि त्रिलिग द पा दर्शनपाहुड द्धा हादशानुप्रेक्षा द्धि ए द्वितीया एकवचन दि व द्वितीया बहुवचन न नपुसकलिग न भ नन्दीश्वरभक्ति नि नियमसार नि भ निर्वाणमक्ति निभ अ निर्वाणभक्तिअचलिका प ए पचमी एकवचन प ब पचमी बहुवचन Ł पुछिग पु/न पुर्लिग/नपुसकलिग ч पचास्तिकाय पजव पचास्तिकाय जयसेनवृत्ति

प्रथमा एकवचन

प्र प

प्रव प्रथमा बहुवधन

प्र प्रवचनसार

प्रजबृ प्रवचसार जयसेनवृति

प्र इतः प्रवचनसार ज्ञानाधिकार

प्रचा प्रवचनसार चारित्राधिकार

प्रे प्रेरणार्यक

बो पा बोधपाहुड पवि प्र ए भविष्यकाल प्रथमपुरुष एकवचन

भवि प्र व भविष्यत्काल प्रथमपुरुष बहुवचन

भवि म ए भविष्यत्काल मध्यमपुरुष एकवचन

भवि म ब भविष्यत्काल मध्यमपुरुष बहुदचन

भवि उ ए भविष्यत्काल उत्तमपुरुष एकवचन

भविष्यत्काल उत्तममपुरुष बहुवधन

भू भूतकाल

मो पा मोक्षपाहुड

यो भ योगिभिक्त लिपा लिगपाहुङ

व प्र ए वर्तमानकाल प्रथमपुरुष एकवधन

व प्र व वर्तमानकाल प्रथमपुरुष बहुवचन

व म ए वर्तमानकाल मध्यमपुरुष एकवचन

य म ब वर्तमानकाल मध्यमपुरुष सुवचन

व उ ए वर्तमानकाल उत्तमपुरुष एकवचन व उ व वर्तमानकाल उत्तमपुरुष बहुवचन

वि विशेषण

वि/आ विधि/आज्ञार्यक

वि कृ विध्यर्य कृदन्त शीपा शीलपाहुड

शु भ श्रुतभक्ति

ष ए षष्ठी एकवचन

ष ब षष्ठी बहुदचन

स समयसार

स ब सप्तमी बहुदचन

स ज वृ समयसार जयसेनवृत्ति

स भ समाधिभक्ति

सू पा सूत्रपाहुङ

स कृ सम्बन्ध कृदन्त

स्त्री स्त्रीतिग

हे प्राच्या हेम प्राकृत व्याकरण

हेकू हेलार्थ कृदन्त

अ [अ] 1 और, तथा। (भा ५२) पढिओ अभव्वसेणो। 2 रिहत। (स १४,१११, प्रव को ७१) अविसेसमसजुत्त। (स १४) 3 नहीं, निषेध, प्रतिषेध। (निय १४२, स १६७, पचा १६३, भा १०४) ण वसो अवसो। (निय १४२) 4 अभाव। (भा १०१, स २३२) जो हवइ असमूढो। (स २३२)

अइ अ [अति] 1 बहुत। (निय २१,२४) अइयूल-यूल- यूल। (निय २१) 2 अतिशय, उत्कर्ष। (मो २४) अइसोहण जो एण। (मो २४) -यूल वि [स्यूल] अधिक मोटा। (निय २२) -सुहुम वि [सूक्ष्म] अधिक सूक्ष्म। (निय २४) अइसुहुमा इदि पञ्चेति। -सोहण न [शोधन] अतिशय शुद्धि, विशिष्टशुद्धि। (मो २४) अइसोहण जो एण।

आहरेण अ [अचिरेण] शीघ्र, जल्दी। (द ६,चा ४०, भा ७९) पावइ अचिरेण सह। (चा ४३)

अइसय पु [अतिशय] सर्वश्रेष्ठ, अति-उत्तम, आधिक्य, प्रमुखता, उत्कृष्टता, अत्यधिक, बहुत बड़ा। (प्रव १३, द २९, बो ३१) अइसयमादसमृत्थ। (प्रव १३) -गुण पु न [गुण] सैर्वश्रेष्ठ गुण, उत्कृष्टगुण, प्रमुख गुण। (बो ३१) चउतीस अइसयगुणा। (बो ३१) -बत वि [वान्] उत्तमतायुक्त, श्रेष्ठतासहित। (बो ३८) अइसयवत सुपरिमलामो य। (बो ३८) अइसय (द्वि ए प्रव १३) अइसएहिं (तुं ब द २९) (हे भिसो हि हिं हि-३/७)

अग न [अङ्ग] आचाराङ्ग आदि आगम ग्रन्थ विशेष। (पचा १६०) -पुज्वगद वि [पूर्वगत] अङ्ग और पूर्वधारी। (पचा १६०) धम्मादीसदृहण, सम्मत्त णाणमगपुळ्वगद। (पचा १६०)

अजिल पुस्त्री [अञ्चली] हाथसपुट, करबद्ध। (प्रव चा ६२) -करण वि [करण] हाथ जोडने वाला, विनययुक्त, विनम्र। (प्रव चा ६२) अजिलकरण पणम। (प्रव चा ६२)

अत वि [अन्त्य] अन्तिम, ऊपर, चरम। (पचा २८) उड्ढ लोगस्स अतमधिगता। (पचा २८)

अत पु [अन्त] 1 सबसे छोटा, अन्तिम भाग, अन्तिम हिस्सा। (पचा ७७) अतो त वियाण परमाणु। (पचा ७७) 2 चरम सीमा, अन्तिमबिन्दु, प्रान्तभाग। (पचा ९४) 3 हद। (पचा १, ९१) आयास अतवदिरित्त । (पचा ९१) -अतीदगुण पु न [अतीतगुण] अनन्तगुण। (पचा १) अतातीदगुणाण। (पचा १) -परिवृद्धि स्त्री [परिवृद्धि] अन्त की वृद्धि, सीमावृद्धि, प्रान्तभाग की वृद्धि। (पचा ९४) लोगस्स य अतपरिवुद्धी। (पचा ९४)। -बिरित्त वि व्यितिरिक्त] अन्त से रहित, अनन्त। (पचा ९४) आयास अतवदिरित्त। (पचा ९१)

अकत्ता वि [अकर्ता] अकर्ता, नहीं करने वाला। (स. ११२) तम्हा जीवोऽकत्ता।

अकर सक [अ-कृ] नहीं करना। (स २४६) अकरतो (व कृ) अकरतो उवओगे। अकारय वि [अ-कारक] अकारक, नहीं करने वाला, अकर्ता। (स ३२०)

अकिण्ण वि [अकीर्ण] नहीं खुदा हुआ, व्याप्त। (द्वा ५६)

अकिचण्ह वि [अकिञ्चन्य] आकिञ्चन्य, मुनिधर्म का एक भेद। (द्वा ७०) तव-चागमकिचण्ह।

अक्कत वि [आक्रान्त] छूटा हुआ, परास्त, अभिभूत, ग्रसित। (द्वा ३८) ससार दुहअक्कतो।

**अक्किरिया** स्त्री [अक्रिया] अक्रिया, अव्यापार, अप्रयत्तर (भा १३६)

अक्ख पुन [अक्ष] इन्द्रिय, पाशा, आत्मा। (प्रव २२,५६,५७, प्रव के १०६, निय २३, मो ५) - अतीद वि [अतीत] इन्द्रियरहित। (प्रव २२) - विसय पु [विषय] इन्द्रियविषय, इन्द्रियजन्य, इन्द्रियगोचर। (निय २३) अक्खा (प्र ब) अक्खाणि (प्र ब) अक्खाण (च षि ब) अक्खाण ते अक्खा। (प्रव ५६)

अक्खय वि [अक्षय] नाशरहित, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी। (प्रव जे १०३, निय १७६, द ३४, चा ४)

अकज्ज वि [अकार्य] नहीं करने योग्य, व्यर्थ, उत्पन्न नहीं हुआ। (पचा ८४, भा ५५,१११)

अकद वि [अकृत] नहीं किया गया, नहीं बनाया गया, अरचित। (पचा ६६) अकदा परेहिं दिट्ठा।

अकुब्ब स [अकुर्व] नहीं करना, नहीं बनाना। (स ९३, १०४) अकुब्बतो (व कृ) बांबिल वि [अखिल] पूर्ण, परिपूर्ण, समस्त। (पचा ९०) ज देदि विवरमंखिल।

अगणि पु [अग्नि] अग्नि। (पचा ११०,१४६) झाणमओ जायए अगणी। (प्र ब )

अगरहा स्त्री [अगर्हा] अनिन्दा, अघृणा। (स ३०७) आचार्य कुन्दकुन्द ने गरहा को विषकुम्भ और अगरहा को अमृतकुम्भ के भेदों में गिनाया है। अणियत्तीयअणिदागरहा सोही अमयकुभो। अगंध पु [अगन्ध] गन्धरहित। (पचा १२७, स ४९, निय ४६, भा ६४)

अगाढ वि [अगाढ] अगाढ, अनाश्रित। (द्वा ६१) चलमिलनमगाढ।
(द्वा ६१) - त वि [अगाढत्व] अगाढता, आश्रय से रहित होता
हुआ, प्रचण्डता से रहित। (निय ५२) चलमिलनमगाढत्त।
अगारि वि [अ्गारिन्] गृहस्थ। (प्रव चा ५०) अगारी धम्मो सो
सावयाण से।

अगुर/अगुरुग वि [अगुरु] अतिलघु, छोटा। १पचा २४,३१,८४)
-लहुग वि [लघुक] षड्गुणी-हानिवृद्धिरूप, अगुरुलघुगुण
सयुक्त। अगुरुलहुगेहिं सया। (पचा ८१)

अग्य सक [अर्थ] पूजना, आदर उरना, सम्मान करना। (द ३३) अग्येदि (व प्र ए ) अग्येदि सुरापुरे लोए। (द ३३)

अनस्यु पु न [अचसुष्] नेत्र से अतिरिक्त इन्द्रिय और मन। (पचा ४२, निय १४) चक्खू अचक्शू ओही। (निय १४) -जुद वि [युत] नेत्र से रहित अवलम्बन। (पचा ४२) अचक्खुजुदवि य ओहिणा सहिय

अचल वि [अचल] निश्चल, दृढ़, स्थायी। (प्रव के १००, निय १७७, बो १२) णिच्च अचल अणालब। (निय १७७)

अचरित्त न [अचरित्र] आचरणविहीन, सयमरहित, व्रतरहित। (स १६३) अचरित्तो होदि णायव्यो। (स १६३)

अचित्त वि [अचित्त] जीवरहित, अचेतन। (स २२०, २२१, २३९, २४३, २० मो १७) आदसहावादण्ण, सिच्चित्तामित्सिय हवदि (मो १७)

अचिरेण अ [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र, थोड़ा। (स १८९, प्रव ८८) लहइ अचिरेण अप्पाणमेव। (स १८९)

अवेदण वि [अ़चेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव। (पचा १२४, स ६८, १११,३२८ प्रव क्रे ३५) एदे अचेदणा खलु। (स १११) -स वि [त्व] अचेतनता। (पचा १२४) तेसि अचेदणत्त।

्ति अभेतनता। (५मा १२०) तास अपदणता। अचेल न [अचेल] वस्त्ररहित, वस्त्रत्याग, मुनियों का एक गुण!

(प्रव चा ८) लोचावस्सकमचेलमण्हाण। (प्रव चा ८)

अचोक्ख वि [दे] मलिन, अशुद्ध, अपवित्र। (द्वा ४३) भरियमचोक्ख देह। (द्वा ४३)

अचोरिय न [अचौर्य] अचौर्य, चोरीरहित, लूटरिइत, शील का एक गुण, व्रत का एक भेद। (शी १९) अचोरिय बभचेरसतोसे। (शी १९)

अन्वत वि [अत्यन्त] अत्याधिक, आजीवन, हमेशा, लगातार,

अन्तरिहत, बहुल। (प्रव १२, प्रव चा ७१) अभिधुदो भमइ अच्चत। (प्रव १२)-**फलसमिद्ध** वि [फलसमृद्ध] अत्यन्त फल से युक्त, अतिशय फल की समृद्धि वाला। (प्रव चा ७१) अच्चतफलसमिद्ध। (प्रव चा ७१)

अच्चेदण/अच्चेयण वि [अचेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव, चेतनाहीन। (मो ९,५८)

अच्छ सक [आस्] रहना। (मो ४७)

अच्छेअ वि [अच्छेद्य] छेदन करने के अयोग्य, अखण्डित। (निय १७६) अक्खयमविणासमच्छेय। (निय १७६)

अच्छेअ पु [अच्छेद] रिक्त, अपूरित, विनाशरहित, अन्तरहित। (भा २३) तो वि ण तिण्हच्छेओ।

अजधा अ [अयथा] जैसे को तैसा नहीं, अन्यथा, विपरीत। (प्रव ८४, प्रव चा ७२) -गहण न [ग्रहण] जैसे को तैसा ग्रहण नहीं, अन्यथाग्रहण। (प्रव ८५) -गहिदत्य वि [ग्रहीतार्थ] अन्य का अन्य विदित होना। (प्रव चा ७१) -चारिवजुत्त वि [आचारवियुक्त] मिथ्या आचरण से रहित। (प्रव चा ७२) अजधाचारविजुत्तो। (प्रव चा ७२)

अजर वि [अजर] मुक्तावस्था, मुक्तिपय, मोक्षसुख, बुढ़ापारहित, जीर्णतारहित। (भा १६१) सिवमजरामरलिगमणोवमुत्तम परमविमलमतुल। (भा १६१)

अजाद वि [अजात] अनुत्पन्न, उत्पत्तिरहित। (प्रव ३९,४१) जदि पच्चक्खमजाद। (प्रव ३९) अजाण वि [अज्ञान] अनजान, ज्ञानरहित। (स १५४) अजाणता (व कृस १५४)

अजीव पु [अजीव] अचेतन, जड, निर्जीव। (चा २९,पचा १०८)
- दिव [ता] अजीवपन, जड़ता, निर्जीवता, अचेतनता। - दब्ब
पु न [द्रव्य] अजीवद्रव्य। (चा २९) सजीवदव्वे अजीवदव्वे य।
(चा २९)

अजुद पुन [अयुत] दशहजार की सख्या, अनादि, एक ही। (पचा ५०) अजुदसिद्धो य। -सिद्ध पु [सिद्ध] अनादिसिद्ध। (पचा ५०) अजुदासिद्धित्ति णिदिद्वा।

अज्ज अ [अद्य] आज। (मो ७७) अज्ज वि तिरयणसुद्धा।

अज्ज सक [अर्ज] कमाना, उपार्जन करना, पैदा करना। अज्जयदि (व प्र.ए द्वा ३०) अत्य अज्जयदि पावबृद्धीए। (द्वा ३०)

अजीव पु [अजीव] अजीव, जड़पदार्थ, निर्जीव, चैतनाशून्य। (पचा १२३,१२५,स ८८) अभिगच्छु अजीव। (पचा १२३)

अज्जव न [आर्जव] सरलता, निष्कपटता, ऋजुता, सरलपरिणाम, धर्म का एक लक्षण। (निय ११५, चा १२) अज्जवेण (तृ ए निय ११५) लिखज्जिइ अज्जवेहि भावेहिं। (चा १२) अज्जवेहिं (तृ ब चा १२) - धम्म पु न [धर्म] आर्जव धर्म। (द्वा ७३)

**अज्जिया** स्त्री [आर्यिका] आर्यिका, साघ्वी। (सू २२) अज्जिय वि एकवत्त्या।

अज्ञाप्प न [अध्यातम] आत्मसम्बन्धी, आत्मविषयक। (स ५२) -रुजण न [स्थान] आत्मसम्बन्धी स्थान। (स ५२) णो अज्झष्पट्ठाणा। (स ५२)

अज्ययण पुन [अध्ययन] अभ्यास, अध्ययन, पढ़ना। (प्रव चा ५६, निय १२४,भा ८९) अज्झयणमोणपहुदी। (निय १२४)

अज्ञवस सक [अध्यव+सो] विचार करना, चितन करना, समझना। (मो ८) अज्ञवसदि (व प्र ए) अज्ञवसदि मृढदिट्ठीओ। (मो ८)

अज्झवसाण न [अध्यवसान] चितन, विचार, आत्मपरिणाम, आत्म-स्वभाव। (पचा ३४, स ४८) अज्झवसाणादि अण्णभावाण। (स ४८) -िणमिल न [निमित्त] चितन के फलस्वरूप, चितन के कारण, विचार के निमित्त। (स २६७) अज्झवसाण (द्वि ए स ३९) अज्झवसाणाणि (द्वि ब स १९०) अज्झवसाणेण (तृ ए स २६५) अज्झवसाणेसु (स ब स ४०)

अज्ज्ञविसद वि [अध्यवसित] अध्यवसाय, जिसका चितन किया गया। (स २६०,२६२) सत्ते ज एवमज्ज्ञविसद ते। (स २६१) अज्ज्ञविसदेण (तृ ए स २६२)

अज्यसिय वि [अध्युषित] डुबाया हुआ। (प्रव ३०) दुद्धज्यसिय जहां सभासाए। (प्रव ३०)

अज्ञा सक [अधि+इ] अध्ययन करना, पढ़ना। (स ३१७) अज्जाइदूण (स कृ स ३१७) सुट्ठुवि अज्झाइदूण सत्थाणि।

अज्झावय पु [अध्यापक] उपाध्याय। (प्रव ४) -बग्ग पु [वर्ग] उपाध्याय वर्ग, सजातीयसमूह। (प्रव ४) अज्झावयवग्गाण (च ब प्रव ४) बट्ट वि [आर्त] पीड़ित, द्रिधत, ध्यान का एक भेदा (निय १२९,१८०, भा ७६, लि ५) - इंद न [रौद्र] आर्तरौद्र। (निय १८०, भा ७६) अट्टरुद्दाणि (निय १८०)

अठिद वि [अस्थित] स्थिति का अभाव। (स १५२)

बरु त्रि [अष्ट] आठ, सख्या विशेष। (पचा २४,स ४५. भा ११९) ववगददोगद्यअट्ठफासो य! (पचा २४) -कम्मबंघ पुन [कर्मबन्ध] आठ प्रकार का कर्मबन्ध। (निय ७२) णट्ठट्ठकम्मबधा। (निय ७२) -गुण पु न [गुण] आठ गुण। (निय ४७) अट्ठगुणालिकया जेण। -महागुण-समण्णिय वि [महागुणसमन्वित] आठ महागुणों से युक्त। (निय ७२) - वियप्प न [विकल्प] आठ विकल्प। (पचा १४९, स १८२)-विह पु स्त्री [विध] आठ प्रकार। (स ४५) अट्ठविह पि य कम्म। **बद्ठ** पु न [अर्थ] वस्तु, पदार्थ। (पचा १०८, प्रव ८५,८६)

अट्ठारह त्रि [अष्टादश] अठारह। (भा १५१,मो ९०)

-दोसविज्जअ वि [दोषवर्जित] अठारह दोषों से रहित। (मो ९०) अट्ठारहदोसविज्ञए देवे। (मो ९०)

बदिठ पू [अस्यि] हड्डी। (भा ४२)

अण अ [अन] निषेधवाचक अव्यय। (प्रव ने १०६)

बर्णत पू [अनन्त] अनन्त, अन्तरहित, सख्या विशेष। (पचा २८,२९, निय ३५) -जम्मंतर पु [जन्मान्तर] अनन्त जन्मौ में। (भा १८) -पदेस पू प्रदेश] अनन्तप्रदेश। (निय ३५)-भवसायरपू [भव-सागर]अनन्तभवसागर।-संसार

पु [ससार] अनन्तससार। (भा ७) -ससारिब वि [सासारिक] अनन्तससारी। (भा ५०) अणतससारिओ जाओ। (भा ५०)

अणक्ख पु [अनक्ष] इन्द्रिय ज्ञान से रहित। (प्रव जे १०६) झादि अणक्खो पर सोक्ख (प्रव जे १०६)

अणगार वि [अनगार] भिक्षुक, मुनि, साघु, गृहत्यागी। (स ४११, प्रव ज्ञे ६५,चा ५१,७५) पेच्छदि सिद्धे तघेव अणगारे। (प्रव ज्ञे ६५)

अणज्ज वि [अनार्य] म्लेच्छ, दुष्ट। (स ८)-भासा स्त्री [भाषा] अनार्यभाषा। अणज्जभास (हि ए स ८)

अणणण वि [अनन्य] अभिन्न, अपृथग्भूत। (पचा १२, स ११३, प्रव जो २१) - त वि [त्व] अनन्यत्व, एकरूपता, प्रदेशभेद रहित, एकभाव। (पचा ४५,४६) - परिणाम वि [परिणाम] अभिन्नपरिणाम। (स १६४, मो ५०) तस्सेव अणण्णपरिणाम। (स १६४) - भाव पु [भाव] अभिन्नभाव। - भूद वि [भूत] अभिन्नभूत, एकमेक, प्रदेशों से जुदा नहीं। (पचा १२, प्रव जो २१) - मा वि [मय] अन्य वस्तुरूप नहीं। (स १८९) महय वि [मय]अभिन्नरूप। (पचा ४) - मण पु न [मनस्] पर द्रव्य से चित्त हटाना। (पचा १५८) - विह वि [विध] अन्य रूप, अन्य प्रकार। (मो ५१)

अणण्णमण्ण स [अनन्यमन्य] अन्यत्-अनन्यत्, और-और नहीं, दूसरा नहीं (पचा ९१)

अणण्णमय वि [अनन्यमय] अभेदरूप। (पचा १६२)

अणण्णय वि [अनन्यक] अन्यपने से रहित। (स १४)

**अणप्पय** पु [अनात्मक] आत्मा से परे, आत्म-अनभिज्ञ! (स २०२)

अणप्यवस पु न [अनात्मवश] पराधीन, परवश। (भा ११२,२१)

अणय पु [अनय] अनीति, अन्याय। (भा २६)

अणल पु [अनल] अग्नि। -काइय वि [कायिक] अग्निकायिक, अग्निकाय सम्बन्धी। (पचा १११)

अणबकास पुन [अनवकाश] अवकाश न देना, स्थान देने में असमर्थ। (पचा ८०)

अण<mark>वर/अणवरय</mark> वि [अनवरत] सतत्, निरन्तर। (द २९, निय ११३,मो ३)

अणाइ वि [अनादि] आदि रहित। (पचा ५३, स ८९, भा ७,१४, ११२) -काल पु [काल] अनादिकाल। (भा ७,१४,१०२,११२) -णिहणपुन [निधन] अनादि अनत। अणाइणिहण (प्र ए भा ११४)

अणाणि वि [अज्ञानिन्] अज्ञानी। (स १२६,१३१)

भणागय वि [अनागत] आगामी। (स २१५, निय ९५) अणागयसुहमसुहवारण किच्चा।

अणागार पु [अनागार] अनागार, मुनि, साघु । (प्रव जे १०२)

अणादिणिघण पु न [अनादिनिघन] अनादि-अनन्त । (पचा १३०) अणादिणिघणो सणिघणो वा।

अणायार वि [अनाचार] आचरणरहित, गृहीत नियमों का

जानबूझकर उल्लघन करना। (निय ८५) मोत्तूण अणायार आयारे जो दु कुणदि थिरभाव।

अणावण्ण वि [अनापन्न] अवस्थित, अव्याप्त। (पचा ३१, ३२) केचित्तु अणावण्णा।

अणारिहर वि [अनाईत] अईत् मत को न मानने वाले, अईत् मत से परे। (स ३४७,३४८) मिच्छादिट्ठी अणारिहदो।

अजानंब वि [अनालम्ब] पर के आलम्बन से रहित, पर-पदार्थों के आलबन से रहित। (प्रव १००,निय १७७) णिच्च अचल अजालब। (निय १७७)

अणासव पु [अनासव] आसव से रहित,आसव का अभाव, कर्मासव से रहित। (प्रव वा ४५) अणासवा सासवा सेसा। (प्रव वा ४५)

भणाहार पु [अनाहार] उपवास, अनाहार, आहार ग्रहण करते हुए भी निराहार। (प्रव चा २७) अण्ण भिक्खमणेसणमघ ते समणा अणाहारा।

अणिगूह वि [अनिगृह्य] अपनी शक्ति को न छिपाता हुआ। (प्रव चा २८) अणिगृह अप्पणी सत्ति।

अणिच्छ वि [अनिच्छ] इच्छा रहित (स २१०,२१३) अपरिगाहो अणिच्छो।

अणिघण पुन [अनिघन] अन्तरहित। (पचा ४२)

अणिट्ठ वि [अनिष्ट] अप्रीतिकर, अनिष्ट, अहितकर। (प्रव ६१) णट्ठमणिट्ठ सव्व। (प्रव ६१) अणिहिट्ठ वि [अनिर्दिष्ट] आकार रहित, जिसका आकार कहने में नहीं आता, निराकार। (पचा १२७, स ४९, निय ४६, भा ६४) जीवमणिहिट्ठसठाण। (पचा १२७) -सठाण वि [सस्यान] आकार रहित सस्यान। (पचा १२७, स ४९, प्रव चा ८०)

अणियद वि [अनियत] अप्रतिबद्ध, पर-द्रव्य में रत, अनियमितता। (पचा १५५) -गुणपज्जय पु [गुणपर्यय] पर द्रव्य की गुण एव पर्याय में रत। अणियदगुणपज्जओध परसमओ। (पचा १५५) अणियत्ति वि [अनिवृत्ति] निवृत्त नहीं होने वाला। (स ३०७)

अणिल पु [अनिल] हवा, वायु, पवन,। (पचा १११,११२) पचास्तिकाय में अणिल शब्द का प्रयोग वायुकाय से सम्बन्धित है। अणिंदा स्त्री [अनिन्दा] निन्दा रहित। (स ३०७) अणियत्तीय अणिदा। (स ३०७)

अणिंदिअ/अणिंदिय वि [अनिन्द्रिय] इन्द्रिय रहित, अतीन्द्रिय। (पचा २७, निय १७७, मो ६) पचास्तिकाय की गाया १५४ में अणिंदिय का अर्थ निर्मल भी स्पष्ट होता है। अत्थित्तमणिदिय भणिय। (पचा १५४)

**बणु** वि [अणु] थोड़ा, स्वल्प, छोटा, परमाणु। (निय २०) अणुखघ वियप्पेण। (निय २०)

अणुकंप/अणुकपय वि [अनुकम्प] दया, भक्तिभाव, भक्ति। प्रवचनसार चारित्राधिकार की गाया ५१ में भक्तिभाव के रूप में अर्थ की स्पष्टता अधिक प्रतीत होती है। अणुकपयोवयार। (प्रव चा ५१)

अणुकपा स्त्री [अनुकम्पा] दया, करुणा, कृपा। (पचा १३७) जो भूखे, प्यासे, दुखित एव दुखित मन वाले प्राणियों को दयापूर्वक अपनाता है, उसके अनुकम्पा होती है। तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दट्टूण जो हु दुहिदमणो। पडिवज्जिद त किवया तस्सेसा होदि अणुकपा॥ -सिसद वि [सिमित]अनुकपा के आश्रित। (पचा १३५) अनुकपासिदो य परिणागो (पचा १३५) अणुकपाए (तृ ए चा ११) स्त्रीलिग शब्दों के तृतीया एकवचन से लेकर सप्तमी एक वचन तक में ब,इ एव ए प्रत्यय लगता है। कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में प्राय ए प्रत्यय की बहुलता है। अणुगमण न [अनुगमन] अनुसरण, अनुवर्तन, पीछे-पीछे चलना, गुरुओं के अनुकूल चलना। (पचा १३६)

अणुगहिद वि [अनुगृहीत] आभारी, दयायुक्त। (प्रव चा ३) पडिच्छम चेदि अणुगहिदो। (प्रव चा ३)

अणुचर सक [अनु+चर] 1 सेवा करना, अनुसरण करना। अणुचरि (व प्र ए स १७) अणुचरित (व प्र ब प्रव जो ५९)अणुचरिदव्वो (वि कृ स १८) 2 पु [अनुचर] सेवक, नौकर, अनुगमन करने वाला।

अणुत्तर वि [अनुत्तर] सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। (द ३६, शी २८) णिव्वाणमणुत्तर पत्ता। (द ३६)

अणुदिणु न [अनुदिनु अपभ्रश] प्रतिदिन हमेशा, नित्य। (भा

९२,१२०) भावहि अणुदिणु। (भा १२०)

अणुपरिणाम वि [अणुपरिणाम] अणुमात्र परिणमन करने वाला । (प्रव ज्ञे ७३) अणुपरिणामा समा व विसमा वा।

अणुपेहण न [अनुप्रेक्षण] भावना,चितन,विचार। (दा १) अणुपेहण वोच्छे।

अणुबद्ध वि [अनुबद्ध] बधा हुआ, सम्बद्ध। (पचा २०) भावा जीवेण सुट्ठ् अणुबद्धा। (पचा २०)

अणुभव सक [अनु+मू] अनुभव करना, जानना, समझना, कर्मफल का भोगना। अणुभवति (व प्र ब प्रव २०)

अणुभाग पु [अणुभाग]कर्मफल, प्रभाव, माहात्म्य, शक्ति, सामर्थ, बन्ध का एक भेद। (पचा ७३, स २९०, निय ९८) अणुभागण्देसबधेहिं। (पचा ७३) - ट्ठाण पु न [स्यान] अनुभाग स्थिति। (निय ४०) णो अणुभागट्ठाणा। (निय ४०) अणुभाय पु [अनुभाग] कर्मफल, दृढ्सकल्प। (स ५२) णेव य अणुभायठाणाणि।

अणुभावग वि [अनुभावक] अनुभव कराने वाला, द्योतक, अनुभावगत, बोधक। (स ४०)

अणुमण वि [अनुमत] अनुमोदित, सम्मत, अनुमित। (चा २२) चारित्रपाहुड में अणुमण शब्द का प्रयोग अनुमित-त्यागन्नत के लिए आया है। यह व्रत ग्यारह प्रतिमाओं में दशवी प्रतिमाघारी देशविरतश्रावक का एक भेद है। अणुमणमुद्दिट्ठदेसविरदो य। (चा २२)

- अणुमत्त न [अणुमात्र] किचित् भी। (पचा १६७) जस्स हिदयेणुमत्त। (पचा १६७)
- अणुमत्ता वि [अनुमत]अनुमति देने वाला। (प्रव हे ६८, निय ७७) अणुमत्ता णेव कत्तीण।
- अणुमहत वि [अणुमहान्त] छोटे-बडे, मूर्तिक-अमूर्तिक, बहुप्रदेशी। (पचा ४) अणण्णमङ्या अणुमहता।
- अणुमण्ण एक [अनु+मन्] अनुमित देना, अनुमोदन करना, प्रसन्न होना, प्रशसा करना। अणुमण्णदि (प्रव ६५) किरियासु णाणुमण्णदि।
  - बणुमोदण न [अनुमोदन] अनुमति, सम्मति। (निय ६३) कदकारिदाणुमोदणरहिद।
  - अणुमोदणा स्त्री [अनुमोदना]अनुमति, सम्मति। (द १३) पाव अणुमोदणाण।
  - अणुरत्त वि [अनुरक्त] अनुरागप्राप्त। (मो ५२)
  - अणुवेक्खा स्त्री [अनुप्रेक्षा] भावना, चितन, विचार। अणुवेक्खाओ (प्र ब द्वा ८७) अणुवेक्ख (द्वि ए द्वा ८७) भावेज्ज अणुवेक्ख। (द्वा ८७)
  - अणुहव सक [अनु+भू] अनुभव करना। (पचा १६३, प्रव हो ४३, ७१,७२) सो तेण सोक्खमणुहवदि। (पचा १६३)
  - अपोग/अपोय वि [अनेक] बहुत, एक से अधिक। (स ७६,७७,प्रव के ३२, निय ११७, भा १४,१६) पुग्गलकम्म अपोयविह। (स ७६) - कम्म पु किमी अनेक कर्म। - विद्य/विह

वि [विघ] अनेक प्रकार। (स ८४,१७९,प्रव के ३२) - जम्मतर न [जन्मान्तर] अनेक जन्मों तक। (मा ३२) - वित्यरविसेस वि [विस्तारविशेष] अनेक प्रकार के विस्तार वाला। (स ३८३) - बार वि [वार] अनेक बार। अणेयवाराओ (द्वि ब मा १४,१६) अणेसणा स्त्री [अनेषणा] एषणा का अभाव, एषणारहित। (प्रव चा ३७) अणेसण (द्वि ए)

अणोवम वि [अनुपम] उपमा रहित, अनुपम। (प्रव १३, निय १७७, चा ४३, भा १६१, मो ३,१८) विसयातीद अणोवममणत। (प्रव १३)

अण्ण स [अन्य] दूसरा, अन्य, भिन्न, पर, और भी, पृथक्, अलग। (पचा ४४,स ४८, प्रव न्ने २०, भा ४६) ण जह अण्णो कह होदि। (प्रव ने २०)-णिरावेक्ख वि [निरापेक्ष] अन्य की अपेक्षा से रहित। (निय २८) अण्णणिरावेक्खो जो निर्देखिय पुन [द्रव्य] अन्य द्रव्य। (पचा ८८, स ३७२, प्रव न्ने ६२) अण्णदिवएण अण्णदिवयस्स। (स ३७२) -भाव पु [भाव] अन्यभाव, परभाव। अण्णभावाण (घ व स ४८) -शस वि [वश] परवश, पराधीन। (निय १४१,१४४,१४५) सुहभावे सो हवेइ अण्णवसो। (निय १४४) -त वि [त्व]भेदरूप, पृथक्ता,भेदभाव। (पचा ४६,९६, स १७१, प्रव ने १४) अण्णत्त णाणगुणो। (स १७१) -मण्ण वि [अन्य] परस्पर, आपस में, (पचा ७,४८) अत्यतरिदो दु अण्णमण्णस्स। (पचा ४८) -श अ [था] अन्य रूप, अन्य प्रकार, विपरीतरीति, विभावरूप।

(प्रव के ६१) सठाणादीहि अण्णहा जादा। (प्रव के ६१)

अण्णाण न [अज्ञान] अज्ञान, मिथ्याज्ञान, शुठा ज्ञान। (पचा १६५. स ८८,८९, निय १२, भा ६५, चा १५, मो २८) समयसार गाधा १२९ में अण्णाणों का पुलिग प्रथमा एक वचन में भी प्रयोग हुआ है। उवओगो अण्णाण। (स ८८) अण्णाणमयो जीवो (स ९२) -तमोच्छण्ण वि [तमोच्छन्न]अज्ञानरूपी अन्धकार से आच्छादित। (स १८५) अण्णाणतमोच्छण्णों। (स १८५) -द वि [ता] अज्ञानता । (स २२१,२२३) तद्या अण्णाणद गच्छे। (स २२३) - णाणमूढ वि (ज्ञानमूढ) अज्ञानरूपी ज्ञान मे मुग्द्य, मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान के विषय में मूढ। (चा १०) अण्णाणणाणमूढा। (बा १०) -णासण वि [नाशन] अज्ञानता को नाश करने वाला। (भा ६५) -मय वि [मय] अज्ञान युक्त। (स १३१) - मलोच्छण्ण वि [मलोच्छन्न] अज्ञानरूपी मल से आच्छादित, मिथ्या ज्ञान से ढॅका हुआ। (स १५८) अण्णाणमलोच्छण्ण। (स १५८) -मोहदोस पु [मोह-दोष] अज्ञान एव मोहरूपी दोष। अण्णाणमोहदोसेहिं (तृ व चा १७) -मोहमग्ग पु [मोहमार्ग] अज्ञानरूपी मोहमार्ग। अण्णाणमोहमग्गे। (स ए चा १३) अण्णाणादो (प ए ) अण्णाणस्स (ष ए स १३२) अण्णोण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, एक दूसरे। (पचा ६५, स ३१३, प्रव २८) अण्णोण्णपच्चया हवे। (स ३१३)-अवगाह पु [अवगाह] परस्पर में अवगाहन, एक दूसरे को अवकाश, परस्परप्रदेशानुप्रवेश। (प्रव ज्ञे ८५) अण्णोण्ण अवगाहो (प्रव ज्ञे

८५) -िणिमित्त न [िनिमित्त] एक दूसरे के निमित्त। अण्णोण्णिणिमित्तेण (तृ ए स ८१) -आगाहमवगाढ वि [अवगाह-अवगाढ] परस्पर एक क्षेत्र अवगाहन करके अतिशय गाढ़े भरे हुये। (पचा ६५) गच्छिति कम्मभाव अण्णोण्णागाहमवगाढा। (पचा ६५)

अण्णाणि वि [अज्ञानिन्] अज्ञानयुक्त, ज्ञानरहित, मिथ्याज्ञानी। (स १८५,२२९, स ज वृ १५३, प्रव चा ३८,४३, भा १३७) भावपाहुड में अण्णाणी शब्द का प्रयोग षष्ठी एकवचन के रूप में हुआ है। सत्तट्ठी अण्णाणी। (हे स्यम्-जस-शसा लुक् ४/३४४, षष्ट्या ४/३४५) अण्णाणी प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा में प्रत्यय लोप होकर हुस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। अण्णाणिओ प्र ब स १२७) अण्णाणमओ भावो, अण्णाणिओ कुणदि तेण कम्माणि।

अतच्च न [अतत्व] अतत्त्व, सारहीन, असत्य। (स १३२) जीवाण अतच्च उवलद्धी। (स १३२)

अतिहि पु [अतिथि] पाहुन, अतिथि, पात्र, अभ्यागत, शिक्षाव्रत का एक भेद। (चा २६) तइय च अतिहिपुज्ज। (चा २६) -पुज्जा स्त्री [पूजा] अतिथि पूजा। तदय च अतिहिपुज्ज। (चा २६)

अतीद वि [अतीत] परे। (भा ६३, प्रव २९)

अतुल वि [अतुल] अनुपम। (भा ९२) भावहि अणुदिणु अतुल। (भा ९२)

अत्त पु [आत्मन्] 1 आत्मा, जीव चेतन। (पचा ६५ स ८३)

जाण अत्ता दु अत्ताण। (स ८३) -भाव पु [भाव] आत्मभाव। (स ८६) जम्हा दु अत्तभाव। (स ८६) 2 पु [आत्मन्] अपना। (स ९४,९५) -मज्म वि [मध्य] अपने आप ही मध्य। (निय २६) 3 वि [आर्त] आर्तध्यान, पीड़ित, दुखित। (पचा १४०) इदियवसदा य अत्तरुद्दाणि। 4 वि [आप्त] वीतरागी, सर्वज्ञ, केवलज्ञानी। (निय ५) अत्तागमतच्चाण, सद्दहणादो हवेइ सम्मत्त।

अत्ताण पु [आत्मन्] अपने आप। (स ८३) अत्ताण (द्वि ए स ८३) जाण अत्ता दु अत्ताण।

अत्तावण वि [आतापन] आतापनयोग। (भा ४४) अत्तावणेण आदो, बाहुबली कित्तिय काल।

अत्य अक [स्या] बैठना, ठहरना। अत्येइ (व प्र ए बो ५५)

अत्य पुन [अर्थ] 1 पदार्थ, वस्तु, अर्थ, जिन्स। (स ४१५,प्रव ५९) अत्यतच्चदो णाऊ। (स ४१५) 2 पुन [अर्थ] धन, द्रव्य। -अत्थी वि [अर्थिन्] धनार्थी, धन चाहने वाला। (स १७) अत्थत्थीओ पयत्तेण। (स १७) -अतगद वि [अन्तगत] पदार्थ के अन्त को प्राप्त। णाण अत्थतगद। (प्रव ६१) -अंतरभूद वि [अन्तर्भूत] पदार्थ में गर्भित। (प्रव के ५२) -अंतरभूद वि [अन्तर्भूत] पदार्थ में गर्भित। (प्रव के ५२,६२) तमत्थ अत्थतरभूदमत्थीदो। (प्रव के ५२) -अतरिद वि [अन्तरित] पदार्थ से सर्वथा विभिन्न, सर्वथा प्रकार भेद। (प्रवा ४८,४९) अत्थतरिदो दुणाणदो णाणी। (पचा ४८) -जाद वि [जात] पदार्थ को प्राप्त, वस्तु से उत्पन्न। (प्रव १८)

सव्वस्स अत्यजादस्स।

अत्थि अ [अस्ति] 1 सत्त्व सूचक अव्यय। (पचा ३४, स ३८, प्रव ५३)णवि अत्थि मज्झ किचिवि। (पचा ३८) -काइय/काय वि [कायिक/काय] अस्तिकायिक, कायवन्त, प्रदेशों से सहित, बहुप्रदेशी। (पचा ५,६, निय ३४) ते होंति अत्थिकाया। (पचा५) -सहाब पु [स्वभाव] अस्तिस्वभाव। (पचा ५) जेंसि अत्थिसहाओ। 2 अक [अस्ति] होना। अत्थि (व प्र ए) सित (व प्र ब)

अत्यित्त न [अस्तित्व] विद्यमानता, अस्तिभाव। (पचा १५४, निय १८१, प्रव ज्ञे ६०) अत्यित्तमिह य णियदा।

अ<mark>दतवण वि [अ</mark>दन्तघावन] अदन्तघावन, दात साफ नही करना, मुनियों का एक मूलगुण। (प्रव चा ८)

अदत्त वि [अदत्त] नहीं दिया हुआ, अणुव्रत का एक भेद, चोरी।
(स २६३,चा २४,३०,लि १४) मोसे अदत्तथूले य। (चा २४) दाण वि [दान]बिना दी गई वस्तु का ग्रहण। (लि१४)-विरइ वि
[विरित] बिना दी गई वस्तु का त्याग, अणुव्रत या महाव्रत का
एक भेद। (चा ३०) असच्चिवरई अदत्तविरई।

अदिदिअ/अदिदिय वि [अतीन्द्रिय] अतीन्द्रिय, इन्द्रिय रहित। (प्रव १८,२०,५३,५४) जम्हा अदिदियत्त। (प्रव २०) -त वि [त्व] इन्द्रियरहितपना, अतीन्द्रियता। (प्रव २०)

अदिक्कत वि [अतिक्रान्त] रहित, परे, छूटा हुआ। पाणित्तमदिकता। (पचा ३९) ससारमदिक्कतो (द्वा ३८) अदिसय वि [अतिशय] अतिशय, चमत्कारपूर्ण, आश्चर्यजनक। (निय ७१)

अदिस्समाण व क [अदृश्यमान] नहीं दिखाई देता हुआ।

अदीद वि [अतीत] परे। (पचा ३५) विचेगीयरमदीया। (पचा ३५)

अद्ध पुन [अर्घ] आधा, एक का आधा। अद्ध भणित देसोत्ति (पचा ७५) -अद्ध पुन [अर्घ] आधे का आधा, चौयाई भाग। अद्धद्ध च पदेसो। (पचा ७५)

अध अ [अय] अब, इसके बाद, इसके पश्चात्। (पचा ३७,३८) सस्सधमध उच्छेद। (पचा ३७)

अधम्म पु [अधर्म] पाप, अनीति, अनाचार! (स २११) अपरिग्गहो अधम्मस्स, जाणगो तेण सो होदि। (स २११)

अधस्म पु [अधर्म] द्रव्य का एक भेद, अधर्म। जो जीव और पुद्गलों के उहराने में महायक होता है, वह अधर्मद्रव्य है। यह बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय है। ठिदिकिरियाजुत्ताण, कारणभूद तु पुढवीव। (पचा ८६,निय ३०) - च्छि पु [अस्ति] अधर्मास्तिकाय। (स ज व २११)

अधवा अ [अथवा] अथवा, या, और । (पचा ४४) दव्वाणतियमघवा। (पचा ४४)

अधारणा स्त्री [अधारणा] जो लाभदायक न हो, अधारणा। (स ३०७) इसे अमृतकुम्भ के आठ भेदों में गिनाया है। अप्परिहारो अधारणा चेव। (स ३०७) अधिक/अधिग वि [अधिक] विशेष, ज्यादा, बहुत। (प्रव १९, २४) -तेज वि [तेज] अधिक तेज, अधिक बल। (प्रव १९) अणतबलवीरिओ अधिकतेजो। -गुण वि [गुण] अधिक गुण। अधिगगुणासामण्णे, समिदकसायो तवोधिगो चावि। (प्रव चा ६८)

अधिगद वि [अधिगत] प्राप्त हुआ, प्राप्त होने वाला। (पचा १२९) गदिमधिगदस्स देहो। (पचा १२९)

अधिगम वि [अधिगम] यथार्थ अनुभव, ठीक-ठीक बोध, तत्त्वज्ञान का बोध। (पचा १०७, स १५५, निय ५२) अधिगमभावो णाण, हेयोपादेयतच्चाण। (निय ५२)

अधिगता स कृ [अधि+गम्] प्राप्त करके। (पचा २८) लोगस्स अतमधिगता।

अधिवस अक [अधि+वश्] वास करना, रहना। अधिवसदु (वि/आ प्र ए प्रव चा ७०) अधिवसदु तम्हि णिच्च।

अधिवास पु [अधिवास] निवास, रहना, अधीनता, स्वीकार करना, (गुरुओं के) पास रहना। (प्रव चा १३) अधिवासे य विवासे, छेदविहूणो भवीय सामण्णे।

अधी स्त्री [अधी] अबुद्धि, बुद्धिहीन, कुमित, अज्ञानी। (भा १०२) सच्चित्तभत्तपाण, गिद्धोदप्पेणडधी पभुत्तूण।

अधी सक [अधि+इ] पढ़ना, अध्ययन करना। अधीएज्ज (व प्र ए स २७४) (हे वर्तमानापञ्चमीशतृषु वा।३/१५८, ज्जा-ज्जे ३/१५९, वर्तमान, विधि/आज्ञा एव भविष्यकाल के दोनों बचनों के तीनों पुरुषों में ज्जा,ज्ज प्रत्यय भी होते हैं) अभवियसत्तों दू जो अधीएज्ज । (स २७४)

अधुब वि [अधुव] अस्थिर, अविनश्वर, एक भावना का नाम।
(स ७४) जीवणि-बद्धा एए अधुव। (स ७४)

अपच्चखाण/अपच्चक्चाण न [अप्रत्याख्यान] परित्याग न करने की प्रतिज्ञा, अत्याग। (स २८३,२८५) अपच्चखाण तहेव विण्णेय। (स २८३)

अपिडिक्कमण/अपिडिकमण न [अप्रतिक्रमण] अनिवृत्ति, अशुभव्यापार में प्रवृत्ति, दुष्कृत के प्रति पश्चात्ताप नहीं होना। (स २८३-२८५) अपिडिक्कमण दुविह (स २८४)

अपत्त न [अपात्र] 1 अपात्र, जो योग्य न हो। (द्वा १८) जो सम्यग्दर्शन रूपी रत्न से रहित है, वह अपात्र है। सम्मत्तरयणरहिओ, अपत्तमिदि सपरिक्खेज्जो । 2 वि [अप्राप्त] प्राप्त नहीं हुआ। (स ३८२) बुद्धि सिवमपत्तो। (स ३८२)

अपत्यिणज्ज [अप्रार्थनीय] प्रार्थना से रहित, अनिन्दनीय। (प्रव चा २३) अपत्यिणज्ज असजदजणेहिं। (प्रव चा २३)

अपद वि [अपद] पदरहित, द्रव्य। अपदे (द्वि ब स २०३) अपदे मोत्तूण गिण्ह तह णियद।

अपदेस पु [अप्रदेश] प्रदेशरहित, अपरिमाण विशेष, असयुक्त! (स १५, प्रव ४१, प्रव के ४५,४६) अपदेससुत्तमज्झ, पस्सदि जिणसासण सव्व।

- अपमक्त वि [अप्रमत्त] प्रमादरहित, सावधान, अप्रमक्त नामक गुणस्यान। (निय १५८) अपमत्तपहुदिठाण, पडिवज्ज य केवली जादा। (निय १५८)
- अपरम वि [अपरम] अपरमभाव, अनुत्कृष्ट। (स १२) अपरमेट्ठिदा भावे। (स १२)
- अपरिगाह वि [अपरिग्रह] धन-धान्य आदि परिग्रह से रहित, व्रत विशेष, महाव्रत का भेद।(स २१०-२१३) - तण वि [त्व] अपरिग्रहत्व। (स २६४) - समणुण्ण वि [समनोज्ञ]मनोज्ञ और अमनोज्ञ परिग्रह त्याग। अपरिग्गहसमणुण्णेसु। (चा ३६)।
- अपरिच्यतः वि [अपरित्यक्त] नहीं छोड़े हुए,परित्याग से रहित। अपरिच्यत्त-सहावेण। (प्रव क्षे ३)
- अपरिणम सक [अपरि+णम्] परिणमन नहीं करना।
  अपरिणमतम्हि (व कृस ए ) अपरिणमतीसु (व कृस ब )
- अपादग पु [अपादक] पाव रहित, बिना पैर का, गिंडौला, एक जन्तु विशेष। (पचा ११४) सिप्पी अपादगा य किमी।
- अपार वि [अपार] पार रहित, अन्त रहित, अनन्त। (प्रव ७७) हिंडिद घोरमपार। (प्रव ७७)
- अपुज्ज् सक [अपूजय] पूजा के योग्य नहीं, अपूजित, अपूज्य। (भा १४२) सवओ लोयअपुजो। (भा १४२)
- अपुणन्भव पु [अपुनर्भव] उत्पत्ति रहित, मुक्ति, जन्म-मृत्यु से रहित। (प्रव चा २४, चा ४५) -कामिण वि [कामिन्] मोक्षाभिलाषी। (प्रव चा २४)अपुणन्भवकामिणोद्य। -कारण न

[कारण] मोक्ष हेतु, मोक्ष का निमित्त। (प्रव जे ६)

अपुणन्भाव पु [अपुनर्भाव] मोक्ष प्राप्ति। (प्रव चा ५६) ण लहदि अपुणन्भाव।

अपुधम्भूद वि [अपृथग्भूत] एक क्षेत्र अवगाही, प्रदेश भेद रहित। (पचा ५०,९६) अपुधम्भूदो य अजुदसिद्धो य। (पचा ५०)

अपुन्न वि [अपूर्व] अद्भुत, अद्वितीय। (भा १३२) भावि अपुन्न महासत्त।

अपोह पु [अपोह] युक्ति देना, तर्क प्रस्तुत करना, तर्क शक्ति द्वारा शका निवारण । अपोहाविवरीयभासण। (चा ३३)

अप्प स [अल्प] अल्प, थोडा। (सू १८,१९) अप्प बहुय च हवइ लिगस्स। -गाह पु [ग्राह्य] अल्पग्रहण। (सू २७) गाहेण अप्पगाहा। (सू २७) -बहुय वि [बहुक] अल्पबहुत्व। (सू १८,१९) जइ लेइ अप्पबहुय। (सू १८) -लेबी वि [लेपी] अल्पलिप्त। (प्रव चा ३१) -सार पु न [सार] अल्पसार। (भा १३०) णरसुरसुक्खाण अप्पसाराण। (भा १३०)

अप्प पु [आत्मन्] आत्मा, जीव, चेतन, निज। (स २९,५३, निय १७०, पचा १४०, मो ५, भा १३१) तुम कुणहि अप्पहिय। (भा १३१) -पयास पु [प्रयास] आत्मउद्यम, निज उद्यम, निज प्रयत्न। (निय १६५) णाण अप्पपयास। (निय १६५) -णसिय वि [प्रशसित] आत्मप्रशसित, आत्मश्लाष्य।(निय ६२)अप्पससिय वयण।(निय ६२)-वस पु [वश]आत्मवश, आत्माधीन। (निय १४६) अप्पवसो सो

होदि! -वियप्प पु [विकल्प] आत्मविकल्प, अपने में विकल्प। (स ९४,९५) अप्पवियप्प करेइ कोहो ह। (स ९४) अप्पवियप्प करेदि घम्माई। (स ९५) -समभाव पु [समभाव] आत्म समभाव। (मो ५०) सो हवइ अप्पसमभावो। (मो ५०) -सकप्प पु मिकल्प] आत्मसकल्प, आत्मिवतन। (मो ५) अतरप्पा हु अप्पसकप्पो। -सरूव वि [स्वरूप] आत्म-स्वरूप, आत्म-सदृश। (निय १४९,१६९) -सहाव पु [स्वभाव] आत्म-स्वभाव। (निय १४७) -हिय न [हित] आत्मरहित, आत्म-कल्याण। (भा १३१) तुम कुणहि अप्पहिय।

अप्पग/अप्पय पु [आत्मक] 1 जीव द्रव्य, आत्मा। (प्रव ७९,स १८६) सो अप्पग सुद्ध। 2 वि [आत्मक] स्वकीय, निजीय, अपना। (प्रव ८९) अप्पग (द्विए पचा १५८) अप्पणो (द्विब प्रव ९०) अप्पणा (तृए स २५३) अप्पणो (च/ष ए स २९३, प्रव ७) इच्छिदि जिद अप्पणो अप्पा। (प्रव ९०)।

अप्पट्ठपसाधग वि [आत्मार्थप्रसाधक] आत्मीक स्वभाव साधने वाला। (पचा १४५) अप्पट्ठपसाधणो हि अप्पाण। (पचा १४५) अप्पडिकम्म वि [अप्रतिकर्मन्] सस्कार रहित,सम्हालने या सजाने की किया रहित। (प्रव चा ५,स ज वृ ३०८) अप्पडिकम्म हवदि लिग। (प्रव चा ५) -त वि [त्व] ममत्वभाव की क्रिया से रहित। (प्रव चा २४)

अप्पिडिकुट्ठ वि [अप्रतिकुष्ट] अनिन्दित। (प्रव चा २३)

अपडिबद वि [अप्रतिबद्ध] आकाक्षा रहित। (प्रव चा २६)

बप्पडिबुद्ध वि [अप्रतिबुद्ध] अज्ञानी, समझरहित। (स १९) अप्पडिबुद्धो हवदि ताव।

**अप्यित्रपणोदर** वि [अप्रतिपूर्णोदर] अपूर्णपेट। (प्रव चा २९) अप्यिष्टिपणोदर जद्या लद्ध। (प्रव चा २९)

अप्पडिहददंसण वि [अप्रतिहतदर्शन] यथार्थ वस्तु का अखण्डित सामान्यावलोकन। (पचा १५४) अप्पडिहददसण अणण्णमय। (पचा १५४)

अपिडहार वि [अप्रतिहार] अप्रतिहार। (स ज वृ ३०७)

अपप्यसया स्त्री [आत्मप्रकाशिका] आत्मप्रकाशिका। (निय १६१) अपप्ययासया चेव। (निय १६१)

अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] अप्रमाद युक्त। (स ६,भा ९४) ण होदि अप्पमत्तो। (स ६)

अपरिणामि वि [अपरिणामिन्] परिणमन नहीं करने वाला। (स ११६,१२१) अपरिणामी तदा होदि। (स ११६)

अप्पापु[आत्मन्] आत्मा, जीव, चेतन। (पचा १४७, स १०२, निय ४३) अप्पा (प्रएस १०२) अप्पाण (द्विए पचा १६२, स९, प्रव ३३) अप्पादो (प ए पचा १५९) अप्पासु (सब चा ४३) णाण अप्पासब्ब। (स१०)

अप्पाणभाव पु [आत्मन्भाव] आत्मभाव, निजस्वभाव। (स ९६) अप्पाणभावेण (तृ ए स ९६)

अप्पाणमञ्ज वि [आत्मन्मय्] आत्ममय, अपने आप मय,

निजरूपमय। अप्पाणमओ जीवो। (स ९२) (हे पुष्यन आणो राजवच्च ३/५६) इस सूत्र से **अप्प में आण** आदेश विकल्प से होता है। अत अप्प या अप्पाण इन दोनों शब्दों के रूप अकारान्त पुलिङ्ग की तरह चलेंगे।

अपिता वि [दे] तुच्छ, अनादरणीय। (शी १७) दुस्सीला अप्पिला लोए।

अफल वि [अफल] निष्फल, निर्यक। (प्रव के २४, प्रव चा ७२) अफले चिरण जीवदि। (प्रव चा ७२) किरिया हि णात्यि अफला, धम्मो जदि णिष्फलो परमो। (प्रव के २४)

**अवध/अवधण** वि [अबन्ध] अबन्ध, बंधयुक्त नहीं। (स १७०, निय १७२)

अवभ न [अब्रह्म] मैथुन। (भा९८) - वारी वि [चारिन्] अब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य से रहित। (स ३३७) - वेर वि [चर्य] अब्रह्मचर्य। (स २६३) - विरङ्ग वि [विरित] मैथुन से विरत। (चा३०)

अवभु न [अब्रह्म, अपभ्रश] मैथुन, कुशील। (लि ७)अबभु लिगिरूवेण।

अबद्ध वि [अबद्ध] नहीं बघे हुए, बघनरहित। कम्म बद्धमबद्ध। (स १४२) -पुर्ठ वि [सृष्ट] नहीं बघे हुए स्पर्शित। (स १५, १४१) अबद्धपुर्ठ हवइ कम्म। (स १४१)

अक्संतर न [अभ्यतर] भीतर, अन्तरग। (भा ३,४३,४९) गय अक्सतर धीर। (भा ४३) डिहेओ अक्सतरेण दोसेण। (भा ४९) -गधजुत्त वि [गघयुक्त] अभ्यतर गघ से युक्त। -िलग न [लिङ्ग] आभ्यन्तर लिङ्ग, आभ्यतरचिन्ह। (भा १११) अब्भतरलिंग सुद्धिमावण्णो।

अभितर न [अभ्यन्तर] अन्तरग। (भा ७०) -भाव पु [भाव] अन्तरग भाव। (भा ७०) अभितर-भावदोसपरिसुद्धो।

अब्भुद्राण न [अभ्युत्यान] आदर के लिए खडा होना, सम्मान में खडा होना। (प्रव चा ४७) अब्भुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती।

अञ्जुट्ठिद वि [अभ्युत्थित] उद्यत, सावधान, सद्भाव। (प्रव ९२) अञ्जुट्ठिदो महप्पा। (निय १५२) समणो अञ्जुट्ठिणो होदि।

अन्भुट्ठेय वि [अभ्युत्थेय] सम्मान के लिए खडे होने योग्य। (प्रव चा ६३) अन्भुट्ठेयसमणा।

अभुदय पु [अभ्युदय] स्वर्ग, वैभव, उन्नति, उदय। (भा १२७) -परपरा स्त्री [परम्परा] स्वर्ग की परपरा, उन्नति की परपरा अभुदयपरपराइ सोक्खाइ।

अन्भुवसक [अभ्युप] अगीकार करना। (स ४०४)

अभित वि [अभिक्त] भिक्त नहीं करने वाला। (निय १८५) अभित मा कुणह जिणमग्गे। (निय १८५)

अभयदाण न [अभयदान] जीवनदान, अभय देना। (भा १३५) जीवाणमभयदाण। (भा १३५)

अभवियसत्त पु [अभव्यसत्त्व] अभव्यप्राणी। (स २७४) अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज।

अभव्य पु [अभव्य] अभव्य, मुक्ति जाने के अयोग्य, जो

भव-भवान्तरों में भी मुक्त नहीं हो। (पचा १२०, स २७३, प्रव ६२, भा १३८) अभव्वो (प्र ए स ३१७) अभव्वा (प्र व प्रव ६२) अभव्वा (द्वि ए पचा ३७) -जीव पु [जीव] अभव्व जीव। (भा १३८) मिच्छत्तछण्णदिट्ठी, दुद्धीए दुम्मएहिं दोसेहिं। धम्म जिणपण्णत्त अभव्वजीवो ण रोचेदि। -सत्त पु [सत्त्व] अभव्यजीव, त्रैकालिक आत्मीक भाव की प्रतीति से रहित। (पचा १६३) अभव्वसत्तो ण सहहदि।

अभाव पु [अभाव] अभाव, निषेघ, असत्ता, अविद्यमानता, अस्तित्वरहित, कर्मों का निरोध। (पचा ३५, स १७८, प्रव के १५,१६) जो खलु तस्स अभावो। (प्रव के १५) कम्मस्साभावेण य। (पचा १५१)

अभिधुद वि [अभिघृत] दुखी होता हुआ, कष्ट पाता हुआ। (प्रव १२)

अभिगच्छ सक [अभि गम्] प्राप्त करना, अनुभव करना, समझना। (पचा १२३,स ९,प्रव ९०) अभिगच्छदु (वि /आ प्र ए पचा १२३) अभिगच्छइ (व प्र ए स ९)जो हि सुएणभिगच्छइ। अभिगम्म (स क पचा १२३)

अभिगद वि [अभिगत] रुचि लिए हुए, ज्ञात। (पचा १७०,स १३) भूयत्थेणाभिगदा। (प्र ब स १३)

अभिणदण वि [अभिनदन] प्रशसा, स्तुति, सम्म न, एक तीर्यकर का नाम। (ती भ ३)

अभिणिवेस पु [अभिनिवेश] अभिप्राय, आग्रह। (निय ५१)

विवरीयाभिणिवेसविवज्जियसदृहणमेव सम्मत्त। अभित्युय वि [अभिष्टुत] स्तुत, वदनीय, पूजित। (ती भ ६)

अभिभूय वि [अभिभूत] पराभूत, तिरस्कृत, पराजित, अपना-सा कर। (प्रव ३०, प्रव जे २५) रदणमिह इदणील, दुद्धज्झसिय जहा सभासाए। अभिभूय ति पि दुद्ध, वट्टिद तह णाणमत्थेसु।

अभिरद वि [अभिरत] तल्लीन, अभिरत अनुरक्त।

अभिवद सक [अभि+वद्] प्रणामकरना, नमस्कार करना। अभिवदिऊण (स कृपचा १०५)

अभूदत्य वि [अभूतार्य] असत्यार्थ। (स ११) ववहारोडभूयत्यो, देसिदो दु सुद्धणयो।

अभूदपुञ्च वि [अभूतपूर्व] किसी काल में समाप्त नहीं होने वाला, पहले कभी न होने वाला।(पचा २०) तेसिमभाव किच्चा अभूदपुञ्चो हवदि मिद्धो। (पचा २०)

अमगय वि [अमार्गक] अमार्ग, कुमार्ग, मिथ्यामार्ग। (सू १०) एक्को वि मोक्खमग्गो, सेसा य अमग्गया सळ्वे। अमग्गया (प्रबस् १०)

अमणुण्ण वि [अमनोज्ञ] अमनोज्ञ, असुन्दर, कुरूप। (चा २९) अमणुण्णे य मणुण्णे, सजीवदव्ये अजीवदव्ये य।(चा २९)

अमय पु [अगृत] 1 गुक्ति, मोक्ष। (स ३०७) - कुभ पु [कुम्भ] अगृतकलश। (स ३०७) 2 वि [अमय] विकार रहित, अकृत्रिम, स्वभावसिद्ध। (पचा २२) अमया अत्थित्तमया कारणभूदा हि लोगस्स। अमर पु [अमर] देव। (प्रव ज्ञे २०, भा ७५) खेयरअमरणराण। (भा १०८) अमरो (प्र ए प्रव ज्ञे २०) अमराण (ष ब द २५) अमराण विदयाण।

अमाण वि [अमान] 1 अज्ञानपूर्ण, ज्ञानहीन। सिसुकाले य अमाणे। (भा ४१) 2 वि [अमान] प्रमाणरहित, मर्यादारहित। 3 वि [अमान] मान रहित, सम्मान-अपमान में समान।

अमिअ वि [अमित] मर्यादा रहित, अनन्त, असख्य, परिमाण रहित। सो चेव हवदि लोओ तत्तो अमिओ अलोओ ख। (पचा ३)

अमिद पु [अमृत] अमृत। (द १७) -भूद वि [भूत] अमृतरूप, अमृततुल्य। जिणवयणमोसहिमण विसयसुहिवरेयण अमिदभूद। (द १७)

अमुत्त वि [अमूर्त्त] रूपरहित, निराकार। (पचा ९९, स ४०५ प्रव ४१, निय १८१, भा १४७) सेस हवदि अमुत्त। (पचा ९९) अमुत्तो (प्र ए पचा २४) अमुत्ता (प्र ब प्रव जो ३९) अमुत्त (द्वि ए पचा ९९) अमुत्ताण (ष ब प्रव जो ३९)

अमूढ वि [अमूढ] अमुग्ध, ज्ञानयुक्त। (स २३२, चा ९) - दिट्ठी स्त्री [दृष्टि] सम्यग्दर्शन, सम्यग्दृष्टि। (स २३२) जो हवइ असम्मूढो, चेदा सिद्द्ठी सव्वभावेसु। सो खलु अमूढिदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो। (स २३२)

अमेय वि [अमेय] सीमा रहित, अमित, अपरिमित। (चा ४) एए तिण्णि वि भावा, हवति जीवस्स अक्खयामेया।

अमोह वि [अमोह] मोह रहित, निर्मोह, मोह का अभाव।

(चा १२) जीघो आराहतो, जिणसम्मत्त अमोहेण।

अयदाचार वि [अयताचार] प्रयत्मपूर्वक आचरण नहीं, अयत्माचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला। (प्रव चा १७,१८) अयदाचारो समगो। (प्रए प्रव चा १८) अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा (ष ए प्रव चा १७)

अयाण वि [अज्ञ] अज्ञानी, अजान, नहीं जानने वाला, अनिभिज्ञ। अप्पाणमयाणता (व कु स ३९) (हे न्त-मणी ३/१८०)

अरद वि [अरत ] अनासक्त, रत नही होने वाला। दव्बुवभोगे अरदो। (स १९६)

अरिंद स्त्री [अरित] अरित, रित नहीं होना, नोकषाय का एक भेद । (स. १९६) -भाव पु [भाव] अरितभाव। जह मज्ज पिवमाणो, अरिदभावेण मज्जिद ण पुरिसो। (म.१९६)

अरय पु [अरक] धुरी, पिहये के बीच भाग का काष्ठ। (शी २६)
-धरट्ट पु [घरट्ट दे] अरघट्ट, अरहट, पानी का चरखा।
(शी २६) ससारो भगिदव्व अरयघरट्ट व भूदेहि।

अरस पु [अरस] रस सहित, नीरस। (पचा १२७, स ४९) धम्मात्थिकायमरस। (पचा ८३), अरसमरूवमगध। (स ४९)

अरहत पु [अर्हत्] जिन भगवान्,जिसने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। (पचा १६६, प्रव ४,१४, शी ४०)अरहते माणुसे खेत्ते। (प्रव ३) अरहते (द्वि ब ) यहाँ चतुर्थी के योग में द्वितीया का प्रयोग है। अरहताण ( च ब प्रव ४) किच्चा अरहताण, सिद्धाण तह णमो गणहराण। अज्झावयवग्गाण, साहूण चेव सब्बेसि।।(प्रव ४) अरहत (द्वि ए प्रव ८०) अरहता (प्र ब ८२)

अरि पु [अरि] शत्रु, रिपु। (शी२०) सील तवो , विसुद्ध,दसणसुद्धी य णाणसुद्धीय । सील विसयाण अरी, सील मोक्खस्स सोवाण।।

अरिह पु [अर्हम्] सर्वज्ञ, वीतरागी, केवलज्ञानी, जिनदेव, अरहत। (स ४०९) ण उ होदि मोक्खमग्गो, लिग ज देहणिमम्मा अरिहा। अरुव वि [अरूप] रूप सहित, आकार शून्य, अमूर्त। (पचा १२७ स ४९) अरसमरूवमगध। (स ४९)

अरूह पु [अर्हस्] सर्वज्ञ, अरहन्त । (शी ३२) -पय पु न [पद] अर्हत्पद, अर्हत् स्थान, अर्हन्त के कारण। जाए विसयविरत्तों सो गमयदि णरयवेषण पउर। ता लहेदि अरूहपय, भणिय जिण-वड्डमाणेण॥ (शी ३२)

अल्लिय वि [आलीन] युक्त। (निय ४७) भवमल्लियजीवा तारिसा होति। (निय ४७)

अवगय वि [अपगत] विनष्ट, नाशरहित! (स ३०४) - राध पु [राध] अपराध से रहित। शुद्ध आत्मा की सिद्धि या साधन को राध कहते है, जिसके यह नहीं है, वह सापराध है। सापराध पुरुष को बन्ध की शका स्भव है। जिसके सिद्धि है, वह निरपराध है। निरपराध पुरुष नि शक हुआ अपने उपयोग में लीन होता है। सिसिद्धराध सिद्ध, साधियमाराधिय च एयट्ठ अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो।। (स ३०४)

अवगहण न [अव+गाहन] अवगाहन, स्थान, जगह, गहराई, आत्मा का एक विशेष गुण। (निय ३०) अवगहण आयास, जीवादी-सव्वदव्वाण। (निय ३०)

अवगास पु [अवकाश] स्थान, जगह। आगास अवगास। (पचा ९२) अवगाह पु [अवगाह] अवगाहन, जगह देने का कारण। (प्रव को ४१) आगासस्सवगाहो।

अवच्छण्ण वि [अवच्छन्न] आच्छादित, ढॅका हुआ। (स १६०) अविणद वि [अपनित] कम करना, दूर । (स २४२) सव्वम्हि अविणदे सते। (स २४२)

अवणीय वि [अपनीत] दूर किया गया, कम किया गया। (निय १८४) अवणीय पूरयतु।

अवण्ण वि [अवणी] वर्ण रहित, रग रहित। (पचा ८३, स १३७, अवस्त्र वि [अवक्तव्य] अनिर्वचनीय, किसी क्कार से गोचर नहीं, सप्तभन्नी का चौथा भेद। अत्थि ति य पत्थि ति य, हवदि अवत्तव्यमिदि पुणो दव्य। (प्रव को २३)

अवमाण पुन [अपमान] अवज्ञा, तिरस्कार। (निय ३९) णो खलु सहावठाणा, णो माण-वमाणभावठाणा वा। (निय ३९)

अविभिन्तु पु [अपमृत्यु] अकालमरण, अकारणमरण, आकस्मिकमरण। अविभिन्नु-महादुक्ख तिव्व पत्तो सि त मित्त। (भा २७)

अवर वि [अपर] 1 अन्य, दूसरा। (पचा १०१,स ४०, भा ९६) अवरे पणवीसभावणा भावि। (भा ९६) 2 सि [अपर] जघन्य, सबसे कम। 3 वि [अपर] जिससे अच्छा अन्य नहीं। -सावय पु [श्रावक] उत्कृष्ट श्रावक। (सू २१) दुइय च उत्तलिंग उक्किट्ट अवरसावयाण च।

अवरिट्ठया स्त्री [दे] आर्यिका। (द १८) अवरिट्ठयाण तइय। अवराह पु [अपराघ] अपराघ। येयाई अवराहे कुव्वदि। (स ३०१) अवराहे (द्वि ब स ३०२)

अवरूवरुद्द वि [अपरूपरुचि] दूसरे के प्रति ईर्घ्या। (लि १३)

अवलविय वि [अवलम्बित] लटकता हुआ। (बो ५०)

अवलोग सक [अव+लोक्] अवलोकन करना, देखना। (निय ६१) अवलोगतो (व कृ निय ६१)

अवलोयभोयण न [अवलोकभोजन] आलोकित भोजन, अहिंसाव्रत की एक भावना का नाम। (चा ३२) वयगुत्ती मणगुत्ती, इरियासमिदी सुदाणणिक्खेवो। अवलोयभोयणाए अहिंसए भावणा होति।। (चा ३२)

अववद् सक [अप+वद्] निंदा करना। (प्रव चा ६५) अववदि सासणत्य, समण दिट्ठा पदोसदो जो हि।

अवस वि [अवश] अपराधीन, स्वतत्र। (निय १४२,१४३)

अवसत्त वि [अवसक्त] लीन, तन्मय। (प्रव चा ७३)

अवसिष्णि स्त्री [अवसिष्णी] अवसिष्णी काल विशेष, दशकोडाकोडि सागरोपम-परिमित काल, जिसमें सभी पदार्थों के गुणत्व/गुणवत्ता में क्रमश हानि होती है। (द्व २७) अवसाण वि [अवसान] पृथक्, अविभागी अश! (निय २५) खधाण अवसाणो।

अवसेस पु [अवशेष] अवशिष्ट, बाकी, बचा हुआ। (सू १३, स २९७,२९९) अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्या! (स २९७) आलबण च मे आदा अवसेसाइ वोसरे। (भा ५७) अवसेसाइ (द्विब) अवसेसे (द्विबभा १) अवसेस (द्विए निय ९९)

अविद्ठ वि [अविष्ट] प्रवेशित, घुसता हुआ। (प्रव २९) ण पविट्ठो णाविट्ठो। (प्रव २९)

अवितत्य वि [अवितार्य] यथार्थरूप, सत्यार्थ, वस्तुस्वरूपात्मक पदार्थ। (मो १७) अवितत्य सव्वदरसीहि। (मो १७)

अविदिद वि [अविदित] अज्ञात, नहीं जाना हुआ। (प्रव चा ५७, मो १०) अविदिदपरमत्थेसु। (प्रव चा ५७) -त्था वि [अर्थ] पदार्थ के स्वरूप को न जानने वाला। (स ३२४) अविदिदत्थमप्पाण। (मो १०)

अविभागी न [अविभागिन्]अविभागी,जिसका दूसरा हिस्सा न किया जा सके। एक्को अविभागी मृत्तिभवो। (पचा ७७)

अविभन्त वि [अविभक्त] प्रदेश भेद से रहित, जुदे-जुदे नहीं। (पचा ४५,८७) अविभत्ता लोयमेत्ता य (पचा ८७)

अवियडीकरण वि [अविकृतीकरण] अविकृतीकरण, जैसा का तैसा, विकृत नहीं होने देना। (निय १०८) नियमसार में आलोयण (आलोचन), आलुछण (आलुञ्छन), अवियडीकरण (अविकृतीकरण) और भावसुद्धि नाम से आलोचना के चार भेद किये है। जो माध्यस्य भावना मय हो कर्म से भिन्न तथा निर्मल गुणों के निवास स्वरूप आत्मा का चितन करता है, वह भावना अविकृतीकरण है। कम्मादो अप्पाण, भिण्ण भावेइ विमलगुणणिलय। मज्झत्यभावणाए, वियडीकरण ति विण्णेय।। (निय १११)

अवियत्थ वि [अवितार्थ] यथार्थ, सम्यक्, सही। (मो ४१) अवियत्थ सव्वदरसीहिं।

अवियम वि [अविकल्प] भेद रहित, सभयादि रहित। (पचा १५९, मो ४२) अवियम कम्मरहिएण। (मो ४२)

अवियार वि [अविकार] 1 विकार रहित, परिवर्तन रहित। (भा ११०) 2 वि [अविचार] विचार रहित, विकल्प रहित।

अविरइ/अविरिद स्त्री [अविरित] पापकर्मों से अनिवृत्ति, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति। (स ८७,८८)

**अविरमण** वि [अविरमण] अविरति। (स १६४) मिच्छत्त अविरमण।

अविरय वि [अविरत] अविच्छिन्न, निरन्तर, पापकर्मों से निवृत्ति रहित। अविरयभावो य जोगो य (स १९०)

अविरुद्ध वि [अविरुद्ध] अतिदृद्ध नहीं। (पचा १०७)

अविरुद्ध वि [अविरुद्ध]अविरूद्ध, ठीक, अनुकूल, अविपरीत। (पचा ५४) अण्णोण्ण विरुद्धमविरुद्ध। (पचा ५४)

अविवरीद वि [अविपरीत] यथार्थ, विपरीत से रहित। (स १८३)

एय तु अविवरीद। (स०१८३)

अविसुद्ध वि [अविशुद्ध] विशुद्धि रहित, अपवित्र। अविसुद्ध य चित्ते (प्रव चा २०)

अविसेस वि [अविशेष] सामान्य, विशेषता रहित। (स १४) अविसेसमसजूत।

अवेदअ/ अवेदय वि [अवेदक] अभोक्ता, भोगने में असमर्थ। (स ३१८,३२०)

अब्बतः वि [अव्यक्त] अप्रकट, अस्पष्ट, अनुचरित, गुह्य। (पचा १२७, भा ६४, स ४९)

अव्यक्तव्य वि [अवक्तव्य] अकयनीय, अनिर्वचनीय। (पचा १४) अव्यक्तिरिक्त वि [अव्यतिरिक्त] जुदा नहीं, अपृथक्। (पचा १३, स ४०३)

अव्याबाध/अव्याबाह वि [अव्याबाध] बाधा रहित, अखण्डित। (पचा २९,निय १७७, मो ३)

अबुच्छिण्ण वि [अब्युच्छिन्न] बाधा रहित, खण्डरहित, निरन्तर। (प्रव १३) अब्युच्छिण्ण च सुह।

अवि/अपि अ [अपि] भी, निश्चय, और भी। (पचा ३६) सळावि हवदि मिच्छा। (स २६)

अविचल वि [अविचल] अविचल, दृढ, मुक्तरूप। जो पढइ सुणइ भावइ, सो पावइ अविचल ठाण। (भा १६४)

अविजाणतो व कृ [अविजानन्] नहीं जानता हुआ। (प्रव चा ३३) अविजाणतो अत्थे। (प्रव चा ३३) अविणय पु [अविनय] अविनय, विनयरहित। (भा १०४) -णर पु [नर] अविनयी मनुष्य। अविणयणरा सुविहिय, तत्तो मुत्ति ण पावति। (भा १०४)

अविणास वि [अविनाश] अविनाशी, नाश रहित, शाश्वत। (निय ४८,१७६) असरीरा अविणासा। (निय ४८)

अविण्णाण न [अविज्ञान] भिन्नज्ञान। मितज्ञानादि क्षायोपशमिक ज्ञानों से रहित होना अविज्ञान है। यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव नहीं माना जाए तो उसमें आठ भाव सभव नहीं होंगे। 1 शाश्वत 2 उच्छेद 3 भव्य 4 अभव्य 5 शून्य 6 अशून्य 7 विज्ञान और 8 अविज्ञान। सस्सधमध उच्छेद, भव्यमभव्य च सुण्णमिदर च विण्णाणमिविण्णाण,ण वि जुज्जदि असदि सञ्भाव।। (पचा ३७) अस सक [अश्] भोजन करना। असिआ (अ भू भा ४१) असिऊण (स कृ भा १०३) असिऊण माणगव्य। (भा १०३)

असकत वि [असकान्त] सकान्त नहीं होने वाला। सो अण्णमसकतो, कह त परिणामए दव्व। (स १०३)

असखदेस वि [असख्यदेश] परिमाण रहित प्रदेश, असख्यात प्रदेश धम्माधम्मस्स पृणो, जीवस्स असखदेसा हु। (निय ३५)

असखाद वि [असख्यात] असख्यात, गिनती करने में असमर्थ, जिसकी गिनती न की जा सके। (पचा ३१,प्रव के ४३) देसेहिं असखादा। (पचा ३१)

असख्यादियपदेस वि [असख्यातिकप्रदेश] असख्यातप्रदेश! (पचा ८३) पिहुलमसखादियपदेस।

- **असंखिज्जगुण** वि [असख्येयगुण] असख्यातगुण। (चा २०) सखिज्जमसखिज्जगुण। (चा २०)
- असिखज्जपदेस वि [असख्यातप्रदेश] असख्यातप्रदेश। (स ३४२) अप्पा णिच्चो असिखज्जपदेसो। (स ३४२)
- असखेज्ज वि [असख्येय] अस्ख्यात, परिगणनारहित। (निय ३५) सखेज्जासखेज्जाणतपदेसा हवति मुत्तस्स। (निय ३५)
- असजद वि [असयत] असयमी, सयमरहित। (प्रव चा ३६,द २६) असजदो हवदि किछ समणो। (प्रव चा ३६) असजद ण वदे। (द २६)
- असजम वि [असयम] असयम, सयमरहित। (स ३१४, प्रव चा २१, मा ११७) उदओ असजमस्स दु, ज जीवाण हवेदि अविरमण। (स १३३)
- असजुत्त वि [असयुक्त] सयोगरहित। (स १४) अविसेसमसजुत्त। असदेह वि [असदेह] सदेहरहित। (प्रव के १०५) झादि किमट्ठ असदेहो। (प्रव के १०५)
- असभूद वि [असभूत] विकल्परहित। (म २२) एयत्तु असभूद। (स २२)।
- असमूढ वि [असम्मूढ] ज्ञानी, प्रबुद्ध, प्रतिबुद्ध। (स २२) भूदत्य जाणतो ण करेदि दु त असमूढो। (स २२)
- असक्क वि [अशस्य] असमर्थ, कमजोर, अबल। (स ८, प्रव ४०) परमत्युवएसणमसक्क। (स ८)
- असच्च न [असत्य] झूठ, असत्य, मृषा। -विरद्ध स्त्री [विरति]

असत्य का त्याग, असत्य पाप से निवृत्ति। असच्चिवरई (प्र ए चा ३०) चारित्रपाहुड में पचमहाव्रत में असच्चिवरई को दूसरे स्थान पर गिनाया है। हिंसाविरइ अहिंसा,असच्चिवरई अदत्त-विरई य। तुरिय अबभिवरई, पचम सगम्मि विरई य।।

असण न [अशन] भोजन, आहार। (स २१२, भा ४०)

असद वि [असत्] अविद्यमान, अभाव। (पचा १९)

असह वि [अशब्द] शब्द रहित। (पचा ७७, ७८, भा ६५) सो णेओ परमाणू परिणामगुणो सयमसदो।

असद्दृष्ण वि [अश्रद्धान] अश्रद्धान, विश्वासरहित, प्रतीति का अभाव। (स १३२)

असब्बुव [असत्घ्रुव] सत् की नित्यता से रहित। (प्रव शे १३) असब्भूय वि [असद्भूत] असद्भूत, वर्तमान में अविद्यमान रूप। (प्रव ३८) ते होति असब्भूया, पज्जाया णाणपच्चक्खा।

- असप्पनाब पु [असत्प्रलाप] व्यर्थ प्रलाप, निष्प्रयोजन प्रलाप, व्यर्थ की बहुत बकवाद। सीलसहस्सट्ठार चउरासी गुणगणाण लक्खाइ। भावहि अणुदिणु णिहिल असप्पलावेण कि बहुणा।। (भा १३०)
- असरण पुन [अशरण] शरण रहित, अनुप्रेक्षाओं का दूसरा भेद, सरक्षण रहित! जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्वा तहा असरणा य। (स ७४) असरणा (प्र ब) मणिमतोसहरक्खा, हयगयरहओ य सयलविज्जाओ। जीवाण ण हि सरण तिसु लोए मरणसमयम्हि॥ (द्वा ७)

असरीर पुन [अशरीर] शरीर रहित, सिद्ध का एक गुण। (निय ४८) असरीरा अविणासा, अणिदिया णिम्मला विसुद्धप्पा।

असह वि [असह] असहिष्णु, सहन न करना। असहता (व कृ प्रव ६३) असहता त दुक्ख, रमित विसएसु रम्मेसु।

बसहणीय वि [अमहनीय] न सहने योग्य, अत्यन्त कठोर। (भा ९)

असहाय वि [असहाय] सहायता बिना, सहायता रहित, सहायता से निरपेक्ष। (निय १११ १३६) - गुणपुन [गुण] असहायगुण, स्वापेक्ष गुणों से युक्त। (निय १३६)

असार वि [असार] सार रहित, सारहीन, निस्सार। (भा ११०) -ससार वि [ससार] असार-ससार। (भा ११०) उत्तमबोहिणिमित्त असारससार मुणिऊण।

असियसय पुन [अशीतिशत्] एक सौ अस्सी। (भा १३६) मिथ्यादृष्टियों के ३६३ भेदों में क्रियावादियों के एक सौ अस्सी भेद गिनाये गये है। असियसयिकरियावाई। (भा १३६)

बसीदि पुन [अशीति] अस्सी, द्वीन्द्रियादि जीवों के भवों का जो वर्णन किया गया है, उसमें द्वीन्द्रियों के ८० भव गिनाये है। वियलिदिए असीदी। (भा २९)

असुद्द/असुचि वि [अशुचि] अपवित्र, मिलन। (भा ४१, द्वा ४५) -त्त वि [त्व] अशुचिता, अपवित्रता। (स ७२, द्वा २) -मज्ज न [मध्य] अपवित्रस्यान। असुद्दमज्झम्मि। (स ए) असुद्दमज्झम्मि लोलिओ सि तुम। (भा ४१)

असुत न [असूत्र] 1 ज्ञानरहित, आगमरहित। (सू ३) 2

डोरारहित, धागा रहित। सूत्रपाहुड में सूत्र (आगम) ज्ञाता को निपुण और ससार को नाश करने वाला कहा है। जो इससे रहित होता है वह सूत्र (धागा) रहित सुई की तरह ससार में खो जाता है। सुत्तम्म जाणमाणो, भवस्स भवणासण च सो कुणदि। सूई जहा असुत्ता, णासदि सुत्ते तहा णो वि।। (सू ३)

असुद्ध वि [अशुद्ध] अशुद्ध, अपवित्र, विभावमय। जाणतो दु असुद्ध, असुद्धमेवण्य लहद्दा (स १८६) परिणामम्मि असुद्धे (स ए भा ४) असुद्धा (प्र व भा ६७)-भाव पु [भाव] अशुद्धभाव, अशुद्ध परिणाम। मच्छो वि सालिसिक्यो, असुद्धभावो गओ महाणरय। (भा ८८)

असुभ न [अशुभ] अशुभ, अप्रशस्त। -उबओगरहित वि [उपयोगरहित] अशुभोपयोग से रहित। (प्रव चा ६०)

असुर पु [असुर] देवजाति विशेष, भवनवासी देवों का एक भेद। एस सुरासुरमणुसिदवदिद।(प्रव १)मणुआसुरामरिदा।(प्रव ६३)

असुह न [अशुभ] अशुभ, पाप कर्म, नामकर्म का एक भेद। (पचा १४२, स १०२, प्रव ९, निय १४३, भा १६) किछ सो सुहो वा असुहो। (प्रव ७२) - उदय पु [उदय] अशुभोदय, अशुभोत्पत्ति। असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो। (प्रव १२) असुह रागेण कुणदि जदि भाव। (पचा १५६) - भाव पु [भाव] अशुभ भाव, अशुभपरिणति। वट्टदि जो सो समणो, अण्णवसो होदि असुहभावेण। (निय १४३) - नेस्सा स्त्री [लेश्या] अशुभ लेश्या, अशुभ आत्मा का परिणाम विशेष। मिच्छत तह कसाया, असजम-जोगेहिं अंसुहलेस्सेहिं। (भा १७) यहा लेस्सेहिं में अकारान्त पुलिग एव नपुसकलिग की तरह तृतीया एकवचन में प्रयोग हुआ है। क्योंकि असुह नपुसकलिग है, इसलिए नपुसकलिग की तरह प्रयोग हुआ है।

असुही वि [अशुचि] अशुचि, घृणित, घृणा योग्य। असुहीवीहत्येहि। (भा १७)

असेव वि [असेव] सेवा करने में अयोग्य, सेवन नहीं करने वाला। सेवतो वि ण सेवइ असेवमाणो वि सेवगो कोइ।(स १९७) असेवमाणो (व कृ)

असेस वि [अशेष] नि शेष, सभी, समस्त। (प्रव २९, निय ५, भा १०८) पाव खवइ असेस। (भा १०८)

असोहण वि [अशोभन] अशुभ, अप्रशस्त। सोहणमसोहण वा कायच्वो विरिदभावो वा। (स ३१४)

असोहि स्त्री [अशोधि] अशुद्धि, अपवित्र। (स. ३०७) गरहासोही अमयकुभो।

असिर वि [आश्रित] आश्रयप्राप्त। भूयत्थमस्सिदो खलु, सम्मादिट्ठी हवइ जीवो। (स ११)

अह अ [अथ] अब, बाद, अथवा, और। अह सयमेव हि परिणमदि। (स ११९)

**बहरू** त्रि [अस्मद्] मै। (स १९) अहमिदि अहक च कम्मणोकम्म। अहमिंद पु [अहमेन्द्र] देव जाति का स्वामी, इन्द्र, अहमेन्द्र। (द्वा ५) अहम त्रि [अस्मद्] मै। (मो ८१) अह त्रि [अस्मद्] मै। अह (प्र ए स २०,३८) अहब ज [अथवा] अथवा, या, वा, और। (स २०९) (हे व्याव्ययोत्खातादावदात १/६७) अहिअ वि [अधिक] बहुत, अत्यन्त। (स ३४२, ३४३) अहिअ वि [अधिक] बहुत, अत्यन्त। (स ३४२, ३४३) अहिद वि [अहित] अहितकर, दु खदायक। (पचा १२२,१२५) -भीरत वि [भीरुत्व] दु खदायक कार्य से भय। (पचा १२५) अहिदुद वि [अभिद्रुत] पीडित, सताया हुआ। (प्रव ६३) अहिलस सक [अभि+लष्] चाहना, इच्छा करना। (स ३३६) अहिलासि वि [अभिलाषिन्] चाहने वाला, इच्छुक। (स ३३६) अहो अ [अहो] हे, विस्मय, आश्चर्य। (प्रव ५१) अहो अक [अ-भू] नही होना। अहोज्जमाणो (व कृ प्रव के २१)

## आ

आइ पु [आदि] प्रथम, पहला। (निय ७, भा १३) पच्चक्खाई परे ति णादूण। (स ३४) आइच्चे पु [आदित्य] सूर्य, रिव। आइच्चे हिं (तृ ब ती भ ८) आइच्चे हिं अहियपयासत्ता। आइय पु [आदिक] आदि, आरम्भ। कदणमाइयाओ।(भा १३) आइयाओ (प ब भा १३) आउ/आउग न [आयुष्] आयु, जीवनकाल। जीव शक्ति के

निरूपण में आयु को जीव का प्राण माना जाता है। बलिमिदियमाउ उस्सासो। (पचा ३०, स २४८, २५२, भा २५, प्रव जे ५४, निय १७५) आउगपाणेण होति दह पाणा। (बो ३४) आउस्स (घ ए निय १७५) -क्खाय पु [क्षय] आयु का क्षय। (स २४८, २४९)

आउल वि [आकुल] व्याकुल, दु खित। जे वि के वि दव्वसमणा, इदियसुहमाउला ण छिदति। (भा १२१)

आउस/आउस्स पु [आयुष्] आयु। (पचा ११९) आउसे च ते वि खलु! (पचा ११९)

**अगउह** न [आयुघ] शस्त्र,हथियार। कुलिसाउहचक्कघरा। (प्रव ७३)

**बाकुचण** न [आकुञ्चन] सकोच, पापकर्मों में एक। आकुचण तह पसारणादीया। (निय ६८)

आगतुम वि [आगन्तुक] आये हुये। (भा ११)

आगद वि [आगत] आया हुआ, उत्पन्न। (प्रव जे ८४) पेच्छिद जाणदि आगद विसय। (प्रव जे ८४)

आगम पु [आगम] शास्त्र, सिद्धात। (प्रव के ६, प्रव चा ३२) आगमदो (प ए) इसमें स्वतत्र रूप से दो प्रत्यय भी होता है। सिद्ध तघ आगमदो। (प्रव के ६) -कुसल वि [कुशल] आगमप्रवीण सिद्धान्तप्रवीण, शास्त्र निपुण। परमात्मा से निकले हुए पूर्वीपर दोषों से रहित वचन आगम है। तस्स मुहग्गदवयण, पूजावरदोसविरहिय सुद्ध। आगममिदि परिकहिय, तेण दू

किहया हवति तच्चत्था। (निय ८) - चक्खु पुन [चक्षुष्]
आगमरूपी नेत्र। आगमचक्ख् साहू। (प्रव चा ३४) - चेट्क स्त्री
[चेष्टा] आगम के विषय में प्रयत्न, आगमज्ञान का आचरण।
आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा। (प्रव चा ३२) - पुज्ब पुन [पूर्व]
आगमपूर्वक। आगमपुज्वा दिट्ठी, ण भवदि जस्सेह सजमो तस्स।
(प्रव चा ३६) - हीणवि [हीन] आगम से हीन, आगम से अपूर्ण।
आगमहीणो समणो, णेवप्पाण पर विद्याणादि। (प्रव चा ३३)
आगाढ वि [आगाढ] प्रबल, अत्यन्त। (पचा ६७)
अण्णोण्णागाढगहणपिडबद्धा। - गहणपिडबद्ध वि
[ग्रहण-प्रतिबद्ध] अत्यन्त सधन मिलाप से बन्ध अवस्था को
प्राप्त। (पचा ६७)

आगास/आयास पुन [आकाश] आकाश, द्रव्य का एक भेद। (पचा ९७, प्रव के ४१, ४३) जो जीव एव पुद्गलों को निरतर स्थान देता है वह आकाश है। सव्वेसिं जीवाण सेसाण तह य पुग्गलाण च। ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयास। (पचा ९०) आजुक्त वि [आयुक्त] लगाना, सयुक्त करना। आजुक्तो त तवसा। (प्रव चा २८)

आणपाण/आणपाण पु [आनप्राण] श्वासोच्छ्वास। (बो ३३,३४) आणपाणभासा य। (बो ३३)

आणा स्त्री [आज्ञा] आज्ञा, आदेश, कथन। पयडदि लिग जिणाणाए। (भा ७३) आणाए (तृ ए भा ७३)

आतव पुन [आतप] आतप, गर्मी, नाम कर्म का एक भेद।

(निय २३) छायातवमादीया। (निय २३)

आतावण पु न [आतापन] आतापन, योग का एक नाम जिसमें गर्मी में गर्मी को अग्रसर कर व सदी में सदी को अग्रसर कर ध्यान किया जाता है।

आद पु [आत्मन] आत्मा, जीव, चेतन। (स ८५, प्रव ८, मो ५५) ज कुणिद भावमादा। (स १२६) आद का प्रथमा एकवचन में आदा रूप बनता है। आदिम्ह (स ए स २०३) -अत्य पु न [अर्य] आत्मार्थ, आत्मा के प्रयोजन हेतु। (बो ३) -पधाण वि [प्रधान] आत्मप्रधान, आत्मा की विशेषता, आत्मा की मुख्यता। (प्रव चा ६४) -वियप्प वि [विकल्प] आत्मविकल्प। आदिवियप्प करेदि समूढो। (स २२) -सहाव पु [स्वभाव] आत्मस्वभाव। आदसहाव अयाणतो। (स १८५) -समुत्य वि [समुत्य] आत्मा से उत्पन्न। (प्रव १३) अइसयमादसमुत्य।

आदद वि [आतत] व्याप्त, फैलाया हुआ, विस्तारित। (प्रव के ४४) धम्माधम्मेहि आददो लोगो।

आदाण पुन [आदान] ग्रहण, स्वीकार, आदान, एक समिति का नाम। (चा ३७) सा आदाण चेव णिक्खेवो। (चा ३७)

आदा सक [आ+दा]ग्रहण करना, स्वीकार करना। आदाय (स कृ प्रव चा ७) आदाय ति पे गुरुणा।

आदावण न [आतापन] आतप को सहन करना, आदान समिति। आदावण-णिक्खेवणसमिदी। (निय ६४)

आदि पु [आदि] प्रथम, प्रमुख, प्रधान, पहले। (स ४८)

पडिकमणादि करेज्ज झाणमय। -परिहीण वि [परिहीन] आदि-अश से रहित, जघन्य अश से रहित। (प्रव जे ७३) समगो दुराधिगा जदि बज्झित हि आदिपरिहीणा।

आदिच्च पु [आदित्य] सूर्य, दिनकर। (प्रव ६८) सयमेव जधादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा णभिस।

आदिर्ठ वि [आदिष्ट] कथित, उपदेशित। (प्रव जे २३) तदुभयमादिद्वमण्ण वा।

आदिय सक [आ+दा] ग्रहण करना, स्वीकारना। आदियदि (व प्र ए मो ४८) णादियदि णव कम्म णिद्दिट्ठ जिणवरिदेहिं। आदीयदे (प्रे प्र ए प्रव ज्ञे ९४) आदीयदे कदाई, विमुच्चदे कम्मधूलीहि।

आदीणि वि [आदीनि] अन्य। (स २७०)

आदेस पु [आदेश] व्यवहार, नियम, उपदेश, निर्देश, कथन।
(स ४७) एसो बलसमुदयस्स आदेसो। (स ४७) -मत्तमुत वि
[मात्रमूर्त] आदेश मात्र से मूर्त, कथन मात्र से मूर्त। (पचा ७८)
आदेसमत्तमुत्तो। (पचा ७८) -बस पु न [वश] सामर्थवश,
विवक्षावश। दव्य खु सत्तभग, आदेसवसेण सभवदि। (पचा १४)
आधाकम्म पु [अध कर्म] निन्दाकर्म। आधाकम्मम्मि रया। (मो ७९,
स २८६, २८७)

आपिच्छ सक [आ+पृच्छ्] पूछना, आज्ञा लेना, सम्मित लेना। (प्रव चा २)

आभिणि न [आभिनि] पाच इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान,

मतिज्ञान । (पचा ४१) आभिणिसुदोधिमणकेवलाणि। (पचा ४१)

आम पुदि] कच्चा, अपक्व, अग्निसस्कार से रहित। पक्केसु अ आमेसु। (प्रव चा ज वृ २७)

आयत्तण वि [आत्मत्व] आत्मत्व, आत्मपना, आत्मस्वरूप। (बो ५८) -गुण पून [गुण] आत्मत्व गुण। (बो ५८) एव आयत्तणगूणपञ्जत्ता। (बो ५८)

आयदण न [आयतन] आश्रयस्थान, शरण। (बो ५,भा.१३२) पचमहव्वयधारा, आयदण महरिसी भणिय। (बो ६)

सक [आ+कर्णय्] सुनना। आयण्णिकण

(स कु भा १३७) आयण्णिऊण जिणधम्म।

आयरिय पु [आचार्य] आचार्य। पचाचारसमग्गा, पचिदियदतिदप्पणिद्दलणा। धीरा गुणगभीरा, आयरिया एरिसा होति। (निय ७३) जो पचाचारों से परिपूर्ण, पचेन्द्रिय रूपी हस्ती को चूर करने वाले, धीर, वीर गुणों में गभीर है, वे आचार्य है! आचार्यों को पचपरभेष्ठियों में लिया गया है। अरुहा सिद्धायरिया, उज्झाया साहू पचपरमेट्ठी। (मो १०४) -परपर पुन [परम्पर] आचार्य परम्परा, आचार्यों की अवच्छिन धारा। सुत्तम्मि ज सुदिट्ठ, आइरियपरपरेण मग्गेण। (सू २) -परपरागद वि [परम्परागत] आचार्य परम्परा से आया हुआ। एसा आयरियपरपरागदा एरिसी दु सुई। (स ३३७)

आयरिय वि [आचरित] आचरण किया जाना। (चा ३१)

आयार पु [आचार] आचरण, अङ्ग ग्रन्थों में से पहला ग्रन्थ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और वीर्य से पाच आचार है। णाणदसणचरित्ततववीरियायार। (प्रव चा २) आयारादिणाण। (स २७६)-विणयहीण वि [विनयहीन] आचार एव विनय से रहित। (लि १८) आयारविणयहीणो। (लि १८)

आरभ पु [आरम्भ] जीवहिंसा की क्रिया, वध, पापकर्म। तम्सारभणियत्तणपरिणामो। (निय ५६) जो सजमेषु सहिओ, आरभपरिग्गहेसु विरओ।(सू ११)देशविरत श्रावक के भेदों में आरम्भत्याग का भी कथन है। (वा २२)

आराधय वि [आराधक] पूजा करने वाला, उपासना करने वाला। (शी १४)

आराष्ट्रिय वि [आराधित] पूजित,अर्चित। (स ३०४)

आराह/आराहअ वि [आराधक] पूजा करने वाला। रयणत्तयमाराह,जीवो आराहओ मुणेयव्वो। आराहणाविहाण तस्स फल केवल णाण। (मो ३४)

आराह सैक [आ+राधय्] सेवा करना, भक्ति करना। रयणत्तय पि जोई, आराहइ जो हु जिणवरमएण। (मो ३६) आराहतो (व कृ चा १२,१९)

आराहण न [आराधन] प्राप्ति। (चा २)

आराइणा स्त्री [आराधना] सेवा, भक्ति, मुक्तिपथ में अग्रसर। (भा ९९, स ३०५, निय ८४) आराहणए णिच्च। (स ३०५) आरुइ सक [आ+रुह] ऊपर स्थित होना। सिलकट्ठे भूमितले, सव्वे आरुहद्द सव्वत्य। (बो ५५)

आरूढ वि [आरूढ] स्थित, चढ़कर। (स २३६, बो २८) विज्जारहमारूढो। (स २३६)

आरोग न [आरोग्य] निरोगता। आरोग्ग जोव्वण बल तेज। (द्वा४)

आलय पुन [आलय] घर, मकान। (बो ४२)

आलबण न [आलम्बन] आश्रय, आधार। आलबण च मे आदा, अवसेस च वोसरे। (निय ९९, भा ५७) -भाव पु [भाव] आलम्बनभाव। अप्पसरूवालबणभावेण। (निय ११९)

आलिबद वि [आलिपत] कथित, उपदिष्ट। जह राया बवहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलिवदो। (स १०८)

आनुचण वि [आलुञ्चन] आलुञ्चन। (निय १०८)

आलोच सक [आ+लोच्] आलोचना करना। आलोचेउ। (हे कृती भ ८) आलोचित्ता (स कृप्रव चा १२) आलोचेयदि (व प्र ए स ३८६) आसेज्जालोचित्ता। (प्रव चा १२)

आलोयण न [आलोचन] कृतकर्मों का प्रायश्चित, विचार, चितन। जो दोष को छोडता है और आत्मा का अनुभव करता है, वह आलोचना है। त दोस जो चेयदि, सो खलु आलोयण चेया। (स ३८५) -पुिव्या स्त्री [पूर्विका] आलोचनापूर्वक। जायदि जित्त तस्स पुणो, आलोयणपुिव्या किरिया। (प्रव चा ११) आवण्ण वि [आपन्न] प्राप्त, आश्रित। (पचा ३१, स १३९, निय १४०, भा १११) सियलोग सव्यमावण्णा। (पचा ३१)

- आवरण न [आवरण] आच्छादित करने वाला, तिरोहित करने वाला। (प्रव १५) विगदावरणतरायमोहरओ। (प्रव १५)
- आवरिय वि [आवृत] आच्छादित, ढका हुआ।चरियावरिया (मो ७३)
- आविल स्त्री [आविल] समयविशेष, एक सूक्ष्म कालपरिमाण, व्यवहार काल का एक भेद। असख्यात समय की एक आविल होती है। (निय ३१) समयाविलभेदेण दु दुवियप्प अहव होइ तिवियप। (निय ३१)
- आवसम्र पु [आवसथ] घर, विश्राम करने का स्थान, विश्रामस्थल, आश्रयस्थान। (प्रव चा १५) आवसम्रे वा पुणो विहारे वा। (प्रव चा १५)
- आवस्सय वि [आवश्यक] नित्यकर्म, अनुष्ठान, आवश्यक कर्म। (प्रव चा ८) मुनियों के अट्ठाईस मूलगुणों में छह आवश्यक होते है।
- आवास/आवासय वि [आवश्यक] आवश्यककर्म, जो परपदार्थों के भाव को छोडकर निर्मल स्वभाव युक्त आत्मा को ध्याता है, वह आत्मवश है और उसके कर्म को आवश्यक कहा जाता है। परिचत्ता परभाव, अप्पाण झादि णिम्मलसहाव। अप्पवसो सो होदि हु, तस्स दु कम्म भणति आवास।। (निय.१४६)
- आवास पु [आवास] निवास स्थान, गृह, निलय। बहुदोसाणावासो। (भा १५४) गिरिसरिदरिकदराइ आवासो। (भा ८९) पर्वत, नदी, गुहा और खोह आदि निवास स्थान है।

आस अक [आस्] बैठना, स्थित होना, प्राप्त होना। आसेज्ज (वप्रए) आसेज्ज (विप्रएप्रव चा १२) आसिज्ज (विप्रएप्रव चा २) आसेज्जालोचित्ता। (प्रव चा १२)

आसण न [आसन] स्थान, जगह, जिस पर बैठा जाए। (बो ४५,द्वा ३) आसणाइ (प्र ब ) (हे जस्शस् इॅ-इ-णय सप्राग्दीर्घा ३/२६) हिरण्णसयणासणाइ छत्ताइ। (बो ४५)

आसत्त वि [आसक्त] तल्लीन, तत्पर। (भा१६) मेहणसण्णासत्तो, भमिओ सि भवण्णवे भीमे। (भा९८)

आसम पु [आश्रम] मुख्यस्थान, आधार, मुख्यध्येय। प्रवचनसार में कहा है-पचपरमेष्ठी के स्वरूप को ध्याने वाले को दर्शन, ज्ञान प्रधान आश्रम की प्राप्ति होती है। तेसि विसुद्ध-दसणणाणपहाणासम समासेज्ज। (प्रव ५)

आसय पु [आश्रय] आधार, अवलम्बन। (चा ४४) सम्मत्तसजमासयदुण्ह। (चा ४४)

आसय [आशय] मन, चित्त, हृदय, अभिप्राय, बुद्धि। आसयविसुद्धी। (प्रव चा २०) - विसुद्धी वि [विशुद्धि] चित्त की निर्मलता। ण हि णिरवेक्खो चाओ, ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी। (प्रव चा २०)

आसव अक [आ+सु] धीरे-धीरे झरना, टपकना। आसवदि जेण पुण्ण, पाव वा अप्पणोधभावेण। (पचा १५७)

आसब पु [आसव] कर्मों का प्रवेश द्वार, कर्मबन्ध। पावस्स य आसव कुणदि। (पचा १३९) आसवाण (ष ब स ७१) -िणरोह वि [निरोध] आस्रव के प्रवेश द्वार का रूकना। (स १६६,१९१, मो ३०) णित्य आसवबद्यो, सम्मादिट्ठिस्स आसवणिरोहो। (स १६६) -भावपु [भाव] आस्रवभाव। (पचा १५०, स १९१) -बधपुन [बन्ध] आस्रव-बन्ध। (स १६६) -हेदुपु [हेतु] आस्रव का कारण। (मो ५५) आसवहेदू य तहा। (मो ५५) आसाए (बो ४८) आसाए (ब ए निय १०४) आसाए वोसरित्ता, ण समाहि पिडविज्जए। आसि अक [अस्] होना। आसि (भूप्र ए स २१) आहार पु [आहार] भोजन। (स १७९, भा ४५) देहाहारादिचत्तवावारो।

आहारअ/बाहारय वि [आहारक]शरीर विशेष, आहार से सहित। (स ४०५) अता जस्सामुत्तो, ण हु सो आहारओ हवइ एव। अप्यारी पुन्न मन्त्रो जम्हा मे पुग्नलमओ उ॥ (स ४०५)

## इ

इद पु [इन्द्र] इन्द्र, देवताओं का राजा। (पना १, प्रव १) -णील पु न [नील] इद्रनीलमणिविशेष, नीलम, रत्नविशेष। रदणिमह इदणील, दुन्द्रज्झिमय जहा सभासाए। अभिभूय ति पि दुन्न, वट्टिद तह णाणमत्येसु। (प्रव ३०२) -त वि [त्य] इन्द्रत्व, राजम्व। अज्ज वि तिरयणसुद्धा, अप्णा झाएवि लहिह इदत्त। (मो ७७)

इदिय पून [इन्द्रिय] इन्द्रिय, शरीर के अवयव। (पचा १४१, स १९३, प्रव ७०, निय २७) ण हि इदियाणि जीवा, काया पूण छप्पयार पण्णत्ता। (पचा १२१) इदियाणि (प्र ब ) जो इदिए जिणत्ता। (स ३१) इदिए (द्वि ब ) - गेन्झ पू [ग्राह्य] इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य। जे खलु इदियगेज्झा। (पचा ९९) मृत्ता इदियगेज्झा पोग्गलदव्वप्पगा अणेगविधा।(प्रव जे ३९) - चक्खु पु न [चक्षुप] इन्द्रिय रूपी नेत्र। आगमचक्खु साह्, इदियचक्खुणि सव्वभूदाणि। (प्रव चा ३७) -दार न [द्वार] इन्द्रिपद्वार, इन्द्रियमार्ग। बहिरत्थे फुरियमणो, इदियदारेण णियमरूवचुओ। (भो ८) -पाण पुन [प्राण] इन्द्रियप्राण। मधीन, रमना, घ्राण, चक्ष और कर्ण को इन्द्रिय प्राण माना जाता है। इरियपाणो (प्रव जो ५४) -बल पुन [बल] इन्द्रियबल, इन्द्रियों की मामर्थ। (भा १३१) -रहिद वि [रहित] इन्द्रियरहित। पावदि इदियरहिद, अव्वावाह सुहमणत। (पचा १५१) -रोध पु [रोध] इन्द्रियरोध, इन्द्रियों की रुकावट, इन्द्रियों को अधीन करना, इन्द्रिय निग्रह। वदमिगिदैदियरोधो। (प्रव चा ८) - बसदा पू न [वशता] इन्द्रियों के अधींन। (पचा १४०) -सुह न [मुख] इन्द्रियसुख। जे के वि दव्यसमणा, इदिय सुह-आउला ण छिदति। (भा १२१) -सेणा स्त्री [सेना] इन्द्रियरूपी सेना। भजम् इदियसेण। (भा ९०) सेण (द्वि ए ) दीर्घान्त शब्दों में अनुस्वार लगने से दीर्घम्वर का इस्वस्वर हो जाता है। (हे इस्वो मि। 3/35)

इदु पु [इन्दु] चन्द्र, चन्द्रमा। (भा १५९)

इधण न [ईन्धन] ईन्धन, लकडी, काप्ठ। कम्मिधणाण डहण सो झाएदि अप्पय सुद्ध। (मो २६)

इक्क स [एक] एकमात्र, एक। ववहारणओ भासदि, जीवो देहो य हवदि खलु ड्रक्को (स २७) वुज्झदि उवओग एव अहमिक्को। (स २७)जाणगभावो हु अहमिक्को। (स १९९)

इगतीस वि [एकत्रिशत्] इकतीस। (द्वा ४१)

इच्छ सक [इष्] इच्छा करना,चाहना। इच्छिद (व प्र ए स ४१४) इच्छित (व प्र ब पचा ४५) जो इच्छिद णिस्सरिदु,ससार-महण्णवस्स रुदस्स। (मो २६)

इच्छा स्त्री [इच्छा] अभिलाषा, चाह, वान्छा। (सू २७) - विरअ वि [विरत] इच्छा से रहित। इच्छाविरओ य अण्णम्हि। (स १८७)

इन्छिय वि [इन्छित] अभिलषित। (स ३३६, मो ३९)

इच्छी स्त्री [स्त्री] स्त्री, नारी। मती दु णिरुवभोज्जा, बाला इच्छी जहेव पुरिसस्स! (स १७४) इच्छीण (घ ब प्रव ४४) - रूब पु [रूप] स्त्री की आकृति, स्त्री का आकार। दट्ठूण इच्छिरूव। (निय ५९) प्राकृत में समासान्त पद होने पर परस्पर में दीर्घ स्वर का हुस्व हो जाता है। इच्छीरूव के स्थान पर इच्छिरूव हो गया। (हे दीर्घहस्वौ मिथौ वृत्तौ। १/४)

इच्छु पु [इसु] ईख, गन्ना। (भा ७१) दोसावासो इच्छुफुल्लसगो। (भा ७१)

इण्हि अ [इदानीम्] इस समय। (भा ११९) डहिऊण इण्हि

पयडिम। (भा ११९)

इर्ठ न [इष्ट] इष्ट, स्वाभ्युपगत, लक्ष्य। णट्ठमणिट्ठ सब्ब, इट्ठ पुण ज तु त लद्ध। (प्रव ६१) पय्या इट्ठे विमए। (प्रव ६५) -दर वि [तर] अतिप्रिय। (प्रव चा ३) कुलरूववयोविसिट्ठमिट्ठदर। -दिसि वि [दर्शिन्] इष्ट को देखने वाला। विसएमु मोहिदाण, कहिय मग्ग पि इट्ठदिसीण। (शी १३) दिस्सीण (ष ब) षष्ठी बहुवचन में ण और ण प्रत्ययों का विधान है।

इहिंद स्त्री [ऋद्धि] वैभव, ऐष्वर्य, सम्पत्ति। (भा १२९,१५) इड्दिमतुल विउव्विय! (भा १२९) पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रथमा एकवचन में शब्द के अन्तिम इ को दीर्घ हो जाता है। इड्ढी (प्र ए ) इड्ढि (द्वि ए )

इति अ [इति] इस प्रकार। (पचा ७४)

**इत्थी** म्त्री [स्त्री] देखो इच्छी। (सू २२,२४)

इदर वि [इतर] अन्य, दूसरा। (स १९३, निय १३७,१३८, प्रव ५४, पना १७) देवो हवेदि इदरो वा। (पना १७)

इदाणि अ [इदानीग्] इस समय अव,अभी।सा इदाणि कत्ता। (प्राने ९४)

इदि अ [इति] इस प्रकार, ऐसा, इस तरह। (पचा ५४, निय ३) भिर्ण र युन सारगि। रे वयण।(निय ३)

इम म [इरम्] यह। इद भी क्वचित् मिलता है। (पचा १६४, म २१,२०५) (हं इदम इम ३/७२) द्वितीया विभक्ति के एक च मने में इम का इण रूप भी होता है। (हे अमेणम् ३/७८) अप्पाणिमण तु केवल सुद्ध। (स १७) इणमण्ण जीवादो।(स २८) नपुसकिलङ्ग के प्रथमा एव द्वितीया एकवचन में **इणमो** होता है। (हे क्लीबे स्यमेदिगणमो च।३/७९) इम का इय (पचा २) में हुआ है।

इय अ [इति] इमलिए, इस प्रकार, इस हेतु। (स २९०, चा ४२, बो ४, भा २७) इयकम्मबधाण । (स २९०) इय णाउ गुणदोम। (चा ४२)

इयर वि [इतर] अन्य, उसरा। (निय ११) सण्णाणिदरवियापे। (निय ११) इयरेहिं (तृ ब मो २५) इयरम्मि (म ए मो १६) इरिया म्त्री [ईर्या] गमन, गति। (चा ३७) -वह पु [पध] ईर्यापथ। -सिमिटि स्त्री [मिगिति] ईर्याममिति। (च। ३२) ईर्या में सयुक्त व्यञ्जन से पूर्व इ का आगम होने पर इरिया बन गया।

इव अ [इव] तरह, सादृश्य, तुल्य । ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुढवीव । (पचा ८६) करेति सुहिदा इवाभिरदा। (प्रव ७३) इसि पु [ऋषि] गुनि, श्रमण, साघु। त सुयकेवलिगिसिणो, भणति लोयप्पदीवयरा। (प्रव ७३) इसिणो (प्र ब )

इह अ [इह] ऐसा, इस प्रकार, यहाँ, इस तरह। (स ९८, प्रव १०,३०, बो ४, भा ३१) रदणिमह इदणील। (प्रव ३०)

## ई

**ईसर** पु [ईश्वर] भगवान्, परमेश्वर, प्रभु। **ईसर** न [ऐश्वर्य] वैभव, प्रभुता, सम्पन्नता। उत्तमज्झिग्गोहे, दारिद्दे ईसरे णिरावेक्खा। (बो ४७)

**ईसरिय न** [ऐश्वर्य] ईश्वरत्व, ईश्वरपन। (प्रव ज वृ ३८) सोक्ख तहेव ईसरिय।

ईसा स्त्री [ईर्षा] ईर्ष्या, द्रोह, मन-मुटाव। ईसा विसादभावो, असुहमण ति य जिणा वेंति। (द्वा ५१) -भाव पु [भाव] ईर्ष्या भाव। ईसाभावेण पुणो, केई णिदति सुदर मग्ग। (निय १८५)

ईह सक [ईह] इच्छा करना, चाहना, विचार करना। चारित्तसमारूढो, अप्पामु पर ण ईहए णाणी। (चा ४३) ईहए (व प्र ए) पालिह भाव-विसुद्धो पूयालाह ण ईहतो। (भा ११३) ईहतो (व कृ)

ईहा स्त्री [ईहा] विचार, ऊहापोह, विमर्श, जिज्ञासा। जाणतो पस्सतो, ईहा पुळ ण होइ केवलिणो। (निय १७२) -पुळ वि [पूर्व] ईहापूर्वक। ईहापुळ्व वयण। (निय १७४) ईहापुळ्वेहिं जे विजाणित। (प्रव ४०) ईहापुळ्वेहिं (तृ व ) -रिहय वि [रिहत] ईहा से रिहत। (निय १७४) अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चार इन्द्रिय जन्य ज्ञान है। अवग्रह, ईहा आदि मे हुआ ज्ञान परोक्ष होता है।

उ

उ अ [तु] और, कि, तथा, परन्तु, अथवा। (स १८०,१८३,१८४, ३२७,३४४,३५१,३५५) अणज्जभामा विणा उ गाहेउ। (स ८) उग्गह पु [अवग्रह] इन्द्रियों द्वारा होने वाला सामान्य ज्ञान, अवग्रह। रहिद तु उग्गहादिहि। (प्रव ५९)

उग्गह सक [उद्+ग्रह] प्राप्त करना, ग्रहण करना। ते तेहिं उग्गहिद। (पचा १३४)

उग्गाह सक [अव+गाह] अवगाहन करना। उग्गाहेण बहुसो, परिभमिदो खेत्तससारे। (द्वा २६)

उच्च सक [वद्] कहना, कथन करना, बोलना। (स ४७, निय ७,२९,८४-८९) वतहारेण दु उच्चदि। (स  $\times$  3)

उच्चार पु [उच्चार] मलोत्सर्ग, विष्ठा। उच्चारादिच्चागो। (निय ६५)

उच्चारण न [उच्चारण] कथन। वयणोच्चारणिकरिय। (निय १२२)

**उच्छाह** पु [उत्साह] उत्साह, उद्यम, शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम। - उच्छाहभावणा। (चा १३,१४)

उच्छेद पु [उच्छेद] नाश, उन्मूलन। सस्सधमध उच्छेद। (पचा ३७ शाश्वत्, उच्छेद, भव्य, अभव्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान, और आवेज्ञान, इन आठ विकल्पों का सद्भाव होने पर ही आत्मा का सद्भाव माना गया है।

उज्ज्ञा सक [उज्ज्ञ्] त्याग करना, छोडना। भावविमुत्तो मुत्तो, ण य मुत्तो बघवाइ मित्तेण। इय भाविऊण उज्ज्ञसु, गथ अन्भतर धीर।। (भा ४३) उज्ज्ञसु (वि |आ म ए ) उज्जद वि [उद्यत] प्रयत्नशील, उद्यमी। वेज्जावच्चत्युज्जदो समणो।(प्रव चा ५०)

उज्जाण न [उद्यान] बगीचा, आराम, उद्यान। (बो ४१) उज्जाणे तह मसाणवासे वा।

उज्जोययर वि [उद्योतकर] प्रकाशवान्, चमकवाले। (ती भ २)

उजिमय वि [उज्झित] 1 परित्यक्त, फैका हुआ, विमुक्त। (भा २०, गहि उजिमयाइ मुणिवरकलेवराइ तुमे अणेयाइ। (भा २४) सच्चे वि पुग्गला खलु एगे भुत्तुजिमया हु जीवेण। (द्वा २५) 2 रहित। उज्झियकाल तु अत्थिकायिति। (प्रव के ज वृ ४४)

उहु त्रि [ऋतु] ऋतु। (द्वा ४१) उहुआदितेमट्ठी। (द्वा ४१) उह्द न [ऊर्ध्व] ऊपर, ऊँचा। (पचा ९२,स ३३४)

उण्ह पु [उष्ण] आतप, गर्मी। (प्रव ६८)

उस वि [उक्त] कथित, कही गई, अभिहित। सुत्ते ववहारदो उत्ता। (स ६७) जे णिच्चमचेदणा उत्ता। (स ६८) उत्ता मग्गेण सावि सजुत्ता। (सू २५) -िलग वि [लिक्न] उक्त लिक्न, कथित लिग। दुइय च उत्तलिग। (सू २१) ग्यारहप्रतिमाधारी को सूचित किया गया है।

उत्तम वि [उत्तम] श्रेष्ठ, प्रम, उत्कृष्ट। (स २०६, भा १६१, बो ४७) उत्तम अट्ठ आदा। (निय ९२) - अट्ठ वि [अर्थ] उत्तमार्थ, उत्तमता के अर्थ युक्त। उत्तमअट्ठस्स पढिकमण। (निय ९२) - देव पु [देव] उत्तम देव, भगवान्, अरिहन्त। उत्तमदेवो व्वइ अरहो। (बो ३३) -ण्न न [पात्र] उत्तमपात्र। उत्तमपत्त भणिय, सम्मत्तगुणेण मजु माहू। (द्वा १७) -बोहि स्त्री [बोधि] उत्तमबोधि, सद्धर्म का ज्ञान। उत्तमबोहिणिमित्त (भा ११०)

उत्तर वि [उत्तर] श्रेष्ठ, मुख्य। -गुण पु न [गुण] उत्तरगुण,विशुद्ध भावों से युक्त मृनि के गुण।बाहिरसयणत्तावण, तरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि। पालिह भावविसुद्धो, पूयालाह ण ईहतो।। (भा ११३)

उत्तरय वि [उत्तरक] मुख्य, प्रधान। उत्तरयम्मि (स ए भा १४२) उत्तरय में य स्वार्थिक प्रत्यय है। जिसके आने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। सवओ लोयअपुज्जो, लोउत्तरयम्मि चलसवओ। यहा तृतीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है। उत्तारिय वि [उत्तारिय] पार पहुचाया हुआ, बाहर निकला हुआ।

विसयमयरहरपडिया, भविया उत्तारिया जेहिं। (भा १५६) उत्तावण वि [उत्तापन] तपाया गणा। खणणुत्तावण। (भा १०)

<mark>उत्यर</mark> सक [उन्+स्तृ] आक्रमण करना, आच्छादन करना। - उत्यरइ (ग्रप्र ए भा १३)

उदअ पु [उदय] अभ्युदय, उत्पत्ति, आविर्भाव, उन्नयन, उत्कर्ष, वृद्धि। अण्णाणस्स दु उदओ। (स १३२)

उदग पुं न [उदक] जल, पानी। पुढवी य उदगमगणी। (पचा ११०)

उदिष पु [उदिध] समुद्र, सागर। (शी २८)

उदय देखो उदअ। उदयादु (प ए प्रव जो ६१)कम्मेण विणा उदय।

- (पचा ५८) -काण पु न [स्थान] उदयस्थान, उदयस्थिति। (स ५३, निय ४०) जीवस्स ण उदयठाणा वा।
- -यर वि [कर] उदय करने वाला, अभ्युदय करने वाला। (बो २४) उदययरो भव्वजीवाण (बो २४) -िबवाग पु [विपाक] उदय-परिणाम, सुख-दु खादि भोगरूप कर्मफल का परिणाम। उदय-विवागो विविहो। (स १९८) -संभव पु [सभव] उदय की सभावना। पुग्गलकम्मुदयसभवा जम्हा। (स १११)
- उदिण्ण वि [उदीर्ण] उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। ज सुहमसुहमुदिण्ण। (पचा १४७) -तण्डा स्त्री [तृष्णा] उत्पन्न हुई तृष्णा, उत्पन्न इच्छा। (प्रव ७५) ते पुण उदिण्णतण्हा, दुहिदा तण्हादि विसय-सोक्खाणि। (प्रव ७५)
- जिंदिद वि [उदित] उदय में आए हुए, उदयागत। णाणी पुण कम्मफल जाणदि उदिद ण वेदेदि। (स ३१७)
- उदु त्रि [ऋतु] ऋतु। (पचा २५) मासोदुअयण। (पचा २५)
- उद्दस पु [उद्दस] डॉस-मच्छर, खटमल, मधुमक्खी। (पचा ११६) उद्दसमसयमन्त्रिखय।
- जिह्दिठ वि [उद्दिष्ट] 1 कथित, प्रतिपादित, उपदेशित! आदा णाणपमाण, णाण णेयप्पमाणमुद्दिट्ठ। (प्रव २३) अप्रिकम्मित्तमुद्दिट्ठा। (प्रव चा २४) 2 उद्देश्य, निमित्त, देशविरतश्रावक के ग्यारह ब्रतौ में उद्दिष्टत्याग एक ब्रत! (चा २२) उद्दिट्ठदेसविरदोय।
- उद्देसिय वि [औदेशिक] लक्ष्य, अभिप्राय। आधाकम्म उद्देसिय।

(स २८७) सजमचरण उद्देसिय सयल। (चा २७)

उद्ध न [ऊर्घ्व] ऊर्घ्व, ऊपर। उद्धद्धमज्झलोए। (मो ८१)

उद्धर वि [उद्धुर] प्रचण्ड, अत्यधिक, प्रबल। (भा १५५) दुज्जयपबलबलुद्धर। (भा १५५)

उद्धुद वि [उद्धूत] नष्ट किया हुआ, पवन से उड़ाया गया। उद्धुददुस्सील सीलवतो वि। (द १६)

उपहद वि [उपहत] नष्ट होना, अभाव होना, क्षय होना। पावीपहदिभावो, सेवदि य अबभू लिगिरूपेण। (लि ७)

उप्पज्ज अक [उत्+पद] उत्पन्न होना। णवि परिणमदि ण गिण्हिदि, उप्पज्जिदि णेव परदव्यपज्जाए। (स ७६) उप्पज्जिदे (स २१७) उप्पज्जिदि (व प्र ए स ७६-७९) उप्पज्जिद (व प्र ए स ३०८) उप्पज्जिति (व प्र ब स ३११) उप्पज्जिते (व प्र ब स ३७२) तम्हा उ सव्यदव्या उप्पज्जिते सहावेण। (स ३७२) उप्पज्जित (व कृ भा १३४)

उप्पड सक [उत्+पत्] उडना, उछलना। उप्पडिद (व प्र ए लि १५)

उप्पण वि [उत्पन्न] उत्पन्न, अद्भूत, पैदा हुआ। (पचा १८,स ३१०, प्रव जे ४७) ण कुदोचि वि उप्पण्णो। (स ३१०) - उदयभोगी वि [उदयभोगी] उत्पन्न उदय का उपभोग करने वाला। (स २१५) उप्पण्णोदयभोगी। (स २१५) उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पन्न, उद्भूत, पैदा हुआ, उपजा। (पचा १८) उप्पल न [उत्पल] कमल, पद्म। (शी १)

उष्पाहिद वि [उत्पाटित] उखाड़े हुए, लौच किये गये। (प्रव चा ५) उष्पाद पु [उत्पाद] उत्पत्ति,प्रादुर्भाव।जीवस्स णत्थि उप्पादो। (पचा १९) उप्पादो य विणासो, विज्जदि सव्वस्म अत्यजादस्स। (प्रव १९)

उष्पाय सक [उत्+पादय्] उत्पन्न करना। उष्पादेदि (व प्र ए पचा ३६, स १०७) उष्पादेदि ण किचि वि।

उप्पादन वि [उत्पादक] उत्पन्न करने वाला।सद्दी उप्पादगो णियदो। (पचा ७९) जोगुवओगा उप्पादगा। (स १००)

उन्भव पु [उद्भव] उत्पत्ति, उद्भव, उत्पन्न होना। अपदेसो परमाणू तेण पदेसुक्सवो भणिदो। (प्रव ज्ञे ४५)

उब्भसण वि [ऊर्ध्व+आशन] खंडे होते हुए। णाणिम्म करणसुद्धे, उब्भसणे दसण होई। (द १४)

उन्माम पु [उद्भाम] सचार, परिभ्रमण। धरिदु जस्स ण सक्क, चित्तुक्साम विणा दु अप्पाण। (पचा १६८)

उभय स [उभय] युगल, दो, दोनो। पज्जाएण दु केण वि, तदुभयमादिमण्ण वा। (प्रव के २३पचा ९९, स १०४) - ति वि [त्व] दोनों की अपेक्षा, उभयपने से। (पचा १७) उभयत्त जीवभावो, ण णस्सदिण जायदे अण्णो। (पचा १७)

उम्मग्ग पु [जन्मार्ग] मिथ्यापथ, कुमार्ग, विपरीत मार्ग। उम्मग्ग गच्छत। (स २३४) उम्मग्ग परिचत्ता, जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभाव। (निय ८६) -पर वि [पर] उन्मार्ग में रत, मिथ्यामार्ग में तत्पर। उग्गो उम्मग्गपरो, उवओगो जस्स सो असुहो (प्रवज्ञे ६६) -य वि [क] उन्मार्गक, विपरीत मार्ग पर चलने वाला। (सू २३) सेसा उम्मग्गया सब्वे। (सू २३)

उम्मुक्क वि [उन्मुक्त] विमुक्त, रहित। (भा ९३) सोस उम्मुक्का। (भा ९३)

जयर न [उदर] फेट, कुक्षि, उदर। उयरे विसओ सि चिर, णव-दस-मासेकि पत्तेहि।(भा ३९)-अग्गिसंजुत्त [अग्निसयुक्त] उदराग्नि से युक्त। मसवसारुहिरादि, भावे उयरग्गिसजुत्तो। (स १७९)

उबइट्ठ वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादन। (द २, भा ६, मो ७) दसणमूलो धम्मो, उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साण। (द २)

उ**वउत्त/उवजुत्त** वि [उपयुक्त] न्यायसगत, युक्तियुक्त। उवजुत्तो सत्तभगस**म्भा**वो। (पचा ७२)

उवएस पु [उपदेश] उपदेश, शिक्षा, कथन, प्रतिपादन। ववहारस्स दरीसणमुवएसो विष्णदो जिणवरेहि। (स ४६) उवएसो (प्र ए स ४६) उवएस (द्वि ए निय १०९)

जबओग पु [उपयोग] ध्यान, ज्ञान, चैतन्यधारा। (पचा १६, स ८९, १००, प्रव १५, निय १०) उवओगो अण्णाण। (स ८८) उवओगो (प्र एस ९०, निय १०) उवओगा (प्र ब स १००) उवओगो/उवओए (द्वि ब स १८१) उवओगस्स (ष ए स ९४,९५) उवओगम्हि (स एस १८२) - अप्पग पु [आत्मक] उपयोगात्मक, उपयोगस्वरूप आत्मा। अह दे अण्णो कोहो, अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा। (स ११५) -गुणाधिग वि [गुणाधिक] उपयोग के गुणों से अधिक। उवओगगुणाधिगो। (स ५७) -मय वि [मय] उपयोगमय। जीवो उवओगमयो। (निय १०) -लक्खण पुन [लक्षण] उपयोग के लक्षण, कारण। (स २४) सव्वण्ह णाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्च। (स २४) - विसेसिद वि [विशेषित] उपयोग से निरूपित, जानने परिणामों से कथित। जीवो त्ति हवदि चेदा. उवओगविसेसदो पह कत्ता। (पचा २७) -सूप्पा पू [शुद्धात्मन्] उपयोग से विशुद्ध आत्मा। भाव उवओग-सुद्धपा। (स १८३) आचार्य कुन्दकुन्द ने उपयोग का लक्षण इस प्रकार प्रतिपादित किया है। उवओगो णाणदसण भणिदो। (प्रव जो ६३) उपयोग को ज्ञान एव दर्शन के अतिरिक्त जीव/आत्मा के परिणामों की अपेक्षा शुभ,अशुभ और शुद्ध रूप में भी प्रतिपादित किया गया है। उवओगो जदि हि सुहो, पुण्ण जीवस्स सचय जादि।असुहो वा तध पाव, तेसिमभावे ण चयमत्य। (प्रव जे ६४) जीवो य साणुकपो उवओगो सो सुहो तस्स।।(६५)विसयकसाओ गाढो,दुस्सुदिदुच्चित्तदुट्ठ-गोट्ठिजुदो। उग्गो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असुहो।। (६६) विशुद्ध आत्मा के उपयोग को णाणपगमपग ज्ञानात्मस्वरूप कहा

उवकुण सक[उप+कृग्]उपकार करना। (हे कृगे कुण ४/६५) उवकुणदि जो वि णिच्च।(प्रव चा ४९)

है।

उवगद वि [उपगत] पास आया हुआ, ज्ञात, जाना गया। णिव्वाणमुवगदो वि। (स ६४)

उवगृहण न [उवगृहन] प्रच्छन्न, गुप्त, सम्यग्दृष्टि का एक अङ्ग।
जो सिद्धभिक्तजुत्तो, उवगृहणगो दु सव्वधम्माण। सो
उवगृहणकारी, सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो। (स २३३) उवगृहण
रक्खणाए य(चा ११)-ग वि [क] सम्यग्दृष्टि,उपगृहन
अङ्गधारी। (स २३३)

ज्वचाद पु [जपघात] विनाश, विराधन। सच्चित्ताच्चित्ताण करेड् दव्चाणमविघाद। (स २३८, २४३)

उवज्झाय पु [उपाध्याय] उपाध्याय, अध्यापक, पचपरमेष्ठी में चतुर्य परमेष्ठी की सज्ञा। रयणत्तयसजुना, जिणकहियपयत्थदेसयासूरा। णिक्कखभाव सहिया, उवज्झाया एरिसा होति।। (निय ७४)

उविट्ठिट वि [उपस्थित] उपस्थित, मौजूदगी, प्राप्त। (प्रव चा ७,भा ५७)

उबिद्ठ वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादित। णिम्ममित्तमुवदिट्ठो। (निय ९९)

उविदस सक [उप+दिश्] उपदेश देना, समझना। ववहारेणूविदस्सिदि। (स ७)

जविदसद वि [उप+दिशत्] उपदेश देने वाला। उवदिसदा खलु धम्म। (प्रव ज्ञे ५)

उवदेस पु [उपदेश] व्याख्यान, प्ररूपण, प्रवचन, कथन।

- एएणुवदेसेण य।(स २८३) उवदेसेण (तृ ए स २८३) उवदेसे (प्र ब प्रव ७१) उवदेसो (प्र ए प्रव ८७)
- उविध पु [उपाधि] माया, कपट, शरीररूप परिग्रह। (प्रव चा ३१) आहारे व विहारे, देस काल सम खम उविधि। (प्रव चा ३१)
- उवभुज सक [उप-भुज्] भोगना। (प्रव ज्ञे ५६) उवभुजते (व प्रवस १९४)
- उवभोग पु [उपभोग] जिसका बार-बार भोग किया जाता है, उपभोग।उपभोगमिदिएहिं। (स १९३) -िणमित्त न [निमित्त] उपभोग के कारण। बघुवभोगणिमित्ते। (स २१७)
- उवभोज्ज वि [उपभोग्य] भोगने योग्य, उपभोग्य, भोगे जाते हुए। उवभोज्जिमिदिएहि।(पचा ८२) उवभोज्जे (प्रबस १७४) उवभोज्जा (प्रबस १७५)
- उवयरण न [उपकरण] साधन, कारण, निमित्त, उपकारी। उवयरणे जिणमग्गे। (प्रव चा २५)
- उवया सक [उप+या] प्राप्त होना,समीप मैं जाना।मरण-मुवयादि। (स १९५) दोसमुवयादि। (प्रव चा ४४) उवयादि (वप्रए)
- उवयार पु [उपकार] 1 भलाई, हित, कल्याण। अणुकपयोवयार। (प्रव चा ५१) 2 पु [उपचार] चिकित्सा, शुश्रूषा, लक्षणा, शब्दशक्ति विशेष। भण्णदि उवयारमत्तेण। (स १०५)
- उवरद वि [उपरत] विरत, निवृत्त, रहित। उवरदपावो पुरिसो।

(प्रव चा ५९)

उवरिट्ठाण न [उपरिस्थान] ऊर्ध्वस्थान, ऊँचा स्थान। जम्हा उवरिट्ठाण, सिद्धाण जिणवरेहिं पण्णत्त। (पचा ९३)

उवरिल्लय वि [उपरित] उपरिम, ऊपरीभाग। (द्वा २८) भाव अर्थ में इल्ल और उल्ल प्रत्ययों का प्रयोग होता है।

उवलभ पु [उपलम्भ] लाभ, प्राप्ति। एयत्तस्सुवलभो। (स ४)

उवलक्भ सक [उप+लभ्] प्राप्त करना, जानना। उवलब्भत (व ्कृस २०३)

ज्वलद्ध वि [उपलब्ध] उपलब्ध, प्राप्त,विज्ञात, ग्रहण किया हुआ। (प्रव ८१, मो १, द १५) उवलद्ध तेहिं कह।

उवलिक्कः स्त्री [उपलिक्धि] प्राप्ति, उपलिक्धि। (स १३२) सम्मत्तादो णाण, णाणादो सव्वभावउवलब्की। (द १५)

उववज्ज अक [उप+पद्] उत्पन्न होना। उववज्जिऊण। (स कृ भा २७)

उववास पुन [उपवास] उपवास, व्रत विशेष, इन्द्रिय सयम के लिए एक उपाय, अनाहार। (प्रव ६९) उववासादिसु रत्तो। (प्रव ६९)

उवसत वि [उपशान्त] क्रोधादि भाव से रहित, नीचे दबा हुआ। उवसतखीणमोहो। (पचा ७०)

उवसपय सक [उप+सपद्] प्राप्त होना! उवसपयामि सम्म, जत्तो िणव्वाणसपत्ती। (प्रव ५)

उवसग्ग पु [उपसर्ग] उपद्रव, उपसर्ग, व्यवधान, बाधा। णवि इदिय

उवसम्मा। (निय १७९) उवमग्गपरीसहेहितो। (भा ९५)
उवसप्पिणी स्त्री [उत्सर्पिणी] काल विशेष। (द्वा २७)
उवसम पु [उपशम] इन्द्रिय निग्रह, क्रोघादि का अभाव,
शान्तपरिणाम। कम्मेण विणा उदय, जीवस्स ण विज्ज्जदे उवसम
वा। (पचा ५६, ५८, म ३८२) उवसमदमखमजुत्ता (बो ५१)
उवसमण पु न [उपशमन] औपशमिक भाव, आत्मिक प्रयत्न
विशेष। ओदइयभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा।
(निय ४१)

उवहस सक [उप+हस्] हसी करना, उपहास करना। (लि ३) उवहाण न [उपधान] उपधान, आश्वय। (लि ८)

उवहि पु स्त्री [उपिध] परिग्रह, कर्मपरिणाम। (प्रव चा ७३)

उवाअ पु [उपाय] हेतु, साधन। जुत्ति त्ति उवाअ ति य। (निय १४२) अतोवाएण चयहि बहिरप्पा। (मो ४)

उवादेय वि•[उपादेय] ग्राह्म, ग्रहण करने योग्य। हेयमुवादेयमणणो अप्पा। (निय ३८) सगदव्वमुवादेय। (निय ५०)

जवासेय वि [उपासेय] सेवन करने योग्य। (प्रव चा ६३)

उबे सक [उप+इ] प्राप्त करना। पिडए ण पुणोदयमुवेई। (स १६८)

उब्बह सक [उद्+वह] धारण करना, ऊपर उठाना। सम्मत्तमुळ हतो झाणरओ होइ जोई सो। (मो ५२) उब्बहतो (व कृ) उब्बेग पु [उद्वेग] व्याकुलता, शोक, अठारह दोषों में अतिम दोष। विम्हयणिहाजणुळेगो। (निय ६) उसह पु [ऋषभ] प्रथम तीर्यंकर ऋषभदेव। (निय १४०, तीभ ३) उसहादिजिणवरिंदा। (निय १४०)

उस्सास पु [उच्छ्वास] श्वास, जीवन का एक प्राण। सो जीवो पाणा पुण, बलमिंदियमाऊ उस्सासो। (पचा ३०) उस्सासाण (ष ब भा २५) -मेत्त न [मात्र] एक उच्छ्वास मात्र। त पाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ उस्सासमेत्तेण। (प्रव चा ३८) उहय स [उभय] दो. दोनों। (स ४२, पचा १४)

## ए

ए अ [ए] इस तरह। (निय ११५) जयदि खु ए चहुविहकसाए। (निय ११५)

ए सक [आ+इ] प्राप्त करना, आना। ण य एइ विणिग्गहिउ। (स ३७५-३८१) एदि (व प्र ए प्रव ७८) हरिहरतुल्लो वि णरो, सग्ग गच्छेइ एइ भवकोडी। (सू ८)

ए अस [एतत्] यह। एए सब्बे भावा। (स ४४) एए (प्र ब चा ४) एएण (तृ ए स ८२, २८३ सू १६, भा ८७) एएहि/एएहिं (तृ ब स ५७,७९,चा १२) एएसु (स ब स ९०) एएसु य जवओगो (स ९०)

एइदिय पुन [एकेन्द्रिय] एकेन्द्रिय, जाति नामकर्म का एक भेद, जिसके उदय से एकेन्द्रियों मे जन्म होता है। (पचा १११, ११२)

एक स [एक] एक, अकेला। एको चेव महप्पा। (पचा ७१) एकस्स

दु परिणामो (स १३८, १४०) एकम्मि चेव समए। (प्रव जे १०) एक्क स [एक] एक, अकेला। एक्क खलु त भत्त।(प्रव चा २९) - अट्ठ पु [अर्थ] एकरूप,एक पदार्थ।(पचा ३४,स २७) - काय पु [काय] एक शरीर। सव्वत्थ अत्थि जीवो, ण य एक्को एक्ककाय एक्कट्ठो।(पचा ३४) - ठाण न [स्थान] एकस्थान, एक जगह।दिण्णण्ण एक्कठाणम्मि।(सू १७) - एक्क स [एक] एक-एक, प्रत्येक। (भा ३७) - मेत्त स [मात्र] एकमात्र, केवल एक। (स २०४) त होदि एक्कमेत्तपद। (स २०४)

एग स [एक] अकेला, एक। (पचा ११२,स २०३,प्रव के ७२ भा ५९ द १८) एग जिणस्स रूव। (द १८) एगो य मरदि जीवो, एगो य जीवदि सय। एगस्स जादि मरण, एगो सिज्झदि णीरयो।। (निय १०१) -अत पु [अन्त] एकान्त,तत्त्व,प्रमेय,विशेष। एगतेण हि देहो। (प्रव ६६) -त वि [त्व] 1 एकत्व, एकरूप, पहले जैसा। एगत्तप्पसाधग होदि। (पचा ४९) 2 एकत्व, एक भावना का नाम। (द्वा २) अद्भुवमसरणमेगत्त। एक्को करेदि कम्म एक्को हिंडदि य दीहससारे। एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भुजदे एक्को।। (द्वा १४)

एगागी वि [एकाकी] अकेला, असहाय। केई मज्झ ण अहयमेगागी। (मो ८१)

एतदट्ठ वि [एतदर्थ] इस प्रयोजन हेतु। (पचा १०४) एतो अ [इत ] इससे,यहा से। (स ५४, २५०) णाणी एत्तो दु विवरीदो। एद स [एतत्] यह। (स २७०, प्रव ८५) एदे जीविणकाया। (पचा ११२) जीवो चेव हि एदे। (स ६२) एदे (प्र ब स ६२) एदाणि (प्र ब प्रव ८५) एदिष्ह (स ए स २०६) एदेण (तृ ए म १७६) एतत् का प्रथमा एकवचन में एस/एसो रूप बनते हैं। (पचा १००, स ५९, १५५) स्त्रीलिङ्ग में एसा (स १९) एदेसि (च/ब ब निय १७) एदेसि वित्यार।

एमेव अ [एवमेव] इस तरह, ऐसा ही, इसी प्रकार। पज्जएसु एमेव णायव्वो। (स ३६५) एमेव य ववहारो। (स ४८)

एय स [एक] एक, अकेला। (निय २७, पचा ८१)
एयरसवण्णगध। (पचा ८१) -अग्ग पु [अग्र] एकाग्र, स्थिर।
(प्रव चा ३२)-अट्ठ पु [अर्थ] एकार्थ, एकार्थवाची। (स ३०४)
-अत पु [अन्त] एकान्त, एक पक्ष। (स ३४५, द्वा ४८) अण्णो व
णेयंतो। (स ३४६) -अतिय न [अन्तिक] ऐकान्तिक,
मिध्यात्मक। (प्रव ५९) सुह ति एयतिय भणिद। (प्रव ५९) -त
वि [त्व] एकत्व, एक भाव। (पचा ९६, ११३) -पदेस पु [प्रदेश]
एक प्रदेश, एक हिस्सा। (निय ३६)

एयतु अ [दे] इतने। (स २२) एयतु असभूदं। (स २२) एयारस त्रि [एकादश] ग्यारह। (द्वा ६८)

एरिस वि [ईट्ट्य] ऐसा, इस तरह का। (निय ७१, स ७५, बो ९,४४,५२) जिणमग्गे एरिसा पडिमा। (बो ९) -गुण पु न [गुण] ऐसे गुण, इस प्रकार के गुण। एरिसगुणेहिं सळ्व। (बो ३८) एरिसी वि [ईट्ट्यी] ऐसी, इस तरह की। एरिसी दु सुई। (स ३३६) एब अ [एव] ही, तरह, समान। जझ्या स एव सखो। (स २२२) यहा एव समानता के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तस्सेव पज्जाया। (पचा ११) में ही अर्थ में है।

एव अ [एवम्] इस तरह, तथा, क्योंकि। एव सदो विणासो। (पचा १९) सो आहारओ हवइ एव। (स ४०५, निय १०६, चा ६) -विह वि [विध] इस प्रकार, इस विधि से। (स ४३, प्रव जो १९) एवविहा बहुविहा। (स ४३)

एसण न [एषण] अन्वेषण, ग्रहण, अचौर्यव्रत की एक भावना, प्राप्ति। (चा ३४) एसणसुद्धिसउत्त। (चा ३४) -सुद्धि स्त्री [शुद्धि] अन्वेषण शुद्धि, आहारशुद्धि, एक भावना। (चा ३४) एसणा स्त्री [एषणा] एक समिति का नाम, जिसमें निर्दोष आहार आदि कियाओं को किया जाता है। (निय ६३) कदकारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्य च। दिण्ण परेण भत्त, समभूत्ती एसणासमिदी।। (निय ६३)

एहिअ/एहिग वि [ऐहिक] इस लोक सम्बन्धी, इस जन्म सम्बन्धी। (प्रव चा ६९) जिंद एहिगेहि कम्मेहिं। (प्रव चा ६९) एहे वि [ईट्टक् अपभ्रश] इसमें, इसके जैसा। एहे गुणगणजुत्तो। (बो ३५)

## ओ

ओगाढ वि [अवगाढ] व्याप्त, भरा हुआ, गहरा। (पचा ६४) ओगाढगाढणिचिदो, पोग्गलकाएहिं सव्वदो लोगो। (प्रव जे ७६, पचा ६४)

- भोगास पु [अवकाश] जगह, स्थान। अण्णोण्ण पविसता, दिंता ओगासमण्णमण्णस्स। (पचा ७)
- क्षोगिण्ह सक [अव+ग्रह] लेना, ग्रहण करना, जानना। (प्रव ५५) ओगिण्हित्ता जोग्ग, जाणदि वा तण्ण जाणादि। (प्रव ५५) ओगिण्हित्ता (स कृ)
- ओगाह पु [अवग्रह] इन्द्रियजन्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। (प्रव २१) अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार सामान्य इन्द्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान है। सो णेव ते विजाणदि, ओग्गहपुव्वाहिं किरियाहि। (प्रव २१)
- ओच्छण्ण वि [अवच्छन्न] आच्छादित, ढॅका हुआ। (प्रव ८३) खुअभदि तेणोच्छण्णो, पय्या राग व दोस वा। (प्रव ८३) मसविलित्त तएण ओच्छण्ण। (द्वा ४३)
- ओदइय/ओदियग पु न [औदियिक] औदियिक भाव, कर्मविपाक। (प्रव ४५) पुण्णफला अरहता, तेसि किरिया पुणो हि ओदियगा। (प्रव ४५) ओदइयभावठाणा। (निय ४१)
- आधि पुस्त्री [अवधि] 1 रूपी पदार्थों का अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधिज्ञान। (पचा ४१) आभिणिसुदोधिमणकेवलाणि। (पचा ४१) 2 सीमा, मर्यादा, परिमाण।
- ओरालिय न [औदारिक]औदारिक शरीर विशेष। (प्रव ज्ञे ७९, बो ३८) औदारिक, वैक्रियिक, तैजस, आहारक और कार्मण ये पाच शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक है। ओरालिओ य देहो। (प्रव ज्ञे ७९)

ओसह न [ओषघ] दवा, औषघि। (द्वाट, द१७) जिणवयणमोसहिमण। (द१७)

ओहि पुस्त्री [अविधि] रूपी पदार्थों का अतीन्द्रिय ज्ञान, अविधिज्ञान, दर्शन का एक भेद। (पचा४२, स२०४, प्रवचा३४, निय१२,१४) देवायओहिचक्बू। (प्रवचा३४)

## क

- कख सक [काक्ष्] चाहना, इच्छा करना। (स २१६) त जाणगो दु णाणी, उभय पि ण कखइ कया वि।(स २१६)
- कथा स्त्री [काक्षा] आकाक्षा, इच्छा, अभिलाषा। कखामणागयस्स (स २१५) जो दु ण करेदि कख, कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेमु। (स २३०)
- कचण न [काञ्चन] सोना, स्वर्ण। (शी ९) जह कचण विसुद्ध, धम्मइय खडियलवणलेवेण। (शी ९)
- कड पुन [काण्ड]1 बाण,सर।(बो २०) जह ण वि लहिंद हु लक्ख रहिओ कडस्स वेज्ययविहीणो। (बो २०) 2 न [काण्ड] पर्व, सन्धिस्थल, गाठ।
- कित स्त्री [कान्ति] कान्ति, तेज, शोभा, सौन्दर्य।
  रूविसिरिगळिदाण, जुळणलावण्णकितिकलिदाण। (शी १५)
- कद पु [कद] कन्द, जमीन में पैदा होने वाले। (भा १०३)
- कदण पु [कदर्प] काम सम्बन्धी चेष्टा, उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति। कदणमाइयाओ। (भा १३, लि १२)

कक्कस वि [कर्कश] कठोर, प्रचण्ड, कर्कश। पेसुण्णहासकक्कस। (निय ६२)

कक्ख पु [कक्ष] काख, हाथों का सन्धिस्थल।(सू २४) थणतरे णाहिकक्खदेसेसु। (सू २४)

कज्ज वि [कार्य] 1 करने योग्य, कर्म। (निय ३) णियमेण य त कज्ज त णियम णाणदेसणचरित्त। (निय ३) 2 न [कार्य] कार्य, प्रयोजन, उद्देश्य। (निय २५) -परमाणु पु [परमाणु] कार्यपरमाणु। खद्याण अवसाणो, णादव्यो कज्जपरमाणू। (निय २५)

कट्ठ न [कांछ] 1 काठ, लकड़ी। (बो ५५) सिलकट्ठे भूमितले। (बो ५५) 2 न [कष्ट] दु ख, पीड़ा, व्यथा। (लि २२) पालेहिं कट्ठसहिय। (लि २२)

कडय पुन [कटक] कगन, कड़ा। (स १३०) अमयमया भावादो, जह जायते तु कडयादी। (स १३०) जह कडयादीहि दु। (स ३०८) कडयादीहि (तु ब )

कडूय पु [कदुक] कडुवा, तिक्त। महुर कडुय बहुविहमवेयओ तेण सो होई। (स ३१८) णिट्ठुरकडुय सहित सपुरिसा। (मा १०७)

कणअ/कणग/कणय न [कनक] सोना, स्वर्ण! (स १८४, २१८, १३०, बो ४६) णो लिप्पदि रएण दु, कद्दममज्झे जहा कणय। (स २१८) कणयभाव ण त परिच्वइ। (स १८४)

कत्ता वि [कर्त्ता] कर्त्ता, करने वाला, निर्माता, सम्पादक। (स ६१, १२६, भा १४७, निय ७७-८१, स ज वृ ९१) ज कुणदि भावमादा,कत्ता सो होदि तस्म भावस्स। (स ज वृ ९१) कत्ता भोत्ता आदा, पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा। (निय १८) कत्तार (द्वि ए )

कित वि [कर्तृ] करने वाला, सम्पादक। अणुमता णेव कत्तीण। (निय ७७) कत्तीण (ष ब )

कद वि [कृत] किया हुआ, बनाया हुआ। (स २७, १०५, निय ६३, भा १३३) जीवेण कद कम्म। (स १०५) जोघेहि कदे जुद्धे, राएण कद ति जपदे लोगो। (स १०६)

कद्दअ अक [दे] नष्ट करना, क्षय करना। पेच्छतो कद्दए कालो। (द्वा १०)

कहम पु [कर्दम] कीचड,रज।(स २१८,२१९)कद्दममज्झे जहा लोह। (स २१९)

कमडल पु न [कमण्डल] साधुओं का लकडी या मिट्टी का पात्र। (निय ६४) पोत्यइ कमडलाइ।

कमिलणी स्त्री [कमिलनी] पिर्चानी, कमिलनी। (भा १५३) जह सिललेण ण लिप्पड कमिलिणिपत्त सहावपयडीए। (भा १५३)

कम्म पु न [कर्मन्] कर्म,जीव के द्वारा ग्रहण किया गया अत्यन्त सूक्ष्म पुद्गलपरिणाम। (पचा ५८, स १९, निय १०६, भा १०७, मो ५६, बो ११) जो कम्मजादमइओ। (मो ५६) -अट्ठ वि [अष्ट] 1 अष्टकर्म, आठकर्म।(बो ११,५२) ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु,नाम, गोत्र और अन्तराय। 2 पु [अर्थ] कर्म के लिए, कर्म के हेतु। -उदय पु

[उदय] कर्म-उदय, कर्म का फल। ता कम्मोदयहेदूहिं, विणा जीवस्स परिणामो। (स १३८) - उवदेस वि [उपदेश] कर्म का व्याख्यान। (स २) - उवाहि पु स्त्री [उपाधि] कर्मजनित विशेषण। (निय १५) - कलक पु [कलन्द्र] कर्मदोष, कर्मरूपीपाप। (भा ५) -क्खय वि [क्षय] कर्मक्षय, कर्मरहित। (भा ८४, सू १२, बो १५, स १५६) -गठिपु स्त्री [ग्रन्थि] कर्मग्रन्थि, कर्मरूप परिग्रह, कर्म की गाठ। आदेहि कम्मगठी। (शी २७) -गुण पुन [गुण] कर्मगुण। (स ८१) -ज वि [ज] कर्मजनित। (निय १८) -जाद वि जात । कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न। (मो ५६) जो कम्मजादमइओ। (मो ५६) -त्त वि [त्व] कर्मत्व, कर्मपना। (स ९१) कम्मत्त परिणमदे। -पयडि स्त्री [प्रकृति] कर्मस्वभाव, कर्मप्रकृति। एमेव कम्मपयडी। (स १४९) कम्मपयडी णियद। (भा ५४) -परिणाम पु [परिणाम] कर्म परिणाम। (स १३९) -परि मोक्ख पु [परिमोक्ष] कर्म से पूर्णमुक्त।(स २०५) -फल न [फल] कर्मफल। (स २३०) सब्बे खलू कम्मफल थावरकाया तसा हि कञ्जजुद। (पचा ३९) -बघ पु [बन्ध] कर्मसयोग, कर्मपुद्गलों का जीव के साथ दूध-पानी की तरह मिलना। (स २२९) -बीय न [बीज] कर्मबीज। (भा १२५) जह बीयग्मि य दह्वे, णवि रोहड् अक्रो य महीवीढे। तह कम्मबीजदड्ढे, भवक्रो भावसवणाण।। -भाव पु [भाव] कर्मभाव। जीवस्स कम्मभाव। (स १६८) उवओगप्पओग बधते कम्मभावेण। (स १७३) -मज्झगद वि [मध्यगत] कर्मों के मध्यगत, कर्मों के बीच।

(स २१९) -मल पुन [मल] कर्ममल। (भा ७४,१०६) -मही [मही] कर्मभूमि।(निय १६)कम्ममहीरुहमूलच्छेद-समत्थो।(निय ११०)-रय पुन [रजस्] कर्मरज, कर्मधूलि। कम्मरएण णिएण वच्छण्णो। (स १६०) लिप्पदि कम्मरएण दु, कद्ममज्झे जहा लोह । (स २१९) -बगगण पुन [वर्गणा] कर्मवर्गणा। सुहुमा हवति खद्या, पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो। (निय २४) वग्गणा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिन्द्र में ही होता है। (देखो - पाइयसद्महण्णव पृ ७३७) परतु नियमसार में यह प्रयोग पुलिन्न में हुआ है। -विणासण वि [विनाशन] कर्मी का नाश करने वाला। (निय १४१) कम्मविणासणजोगो। (निय १४१) -विमुक्क वि [विमुक्त] कर्मरहित। कम्मविमुक्को अप्पा, गच्छदि लोयग्गपज्जत। (निय १८२) अप्पो विय परमप्पो, कम्मविमुक्को य होइ फुड। (भा १५०) -विवाग पू [विपाक] कर्म परिणाम, सुख-दुखदि भोगरूप कर्मफल। उदय कम्मविवाग। (स २००) -सरीर न [शरीर] कर्मशरीर। (स १६९) कम्मसरीरेण दुत बद्धा सब्बे वि णाणिस्स।। (स १६९) कम्मो (प्र ए स २२५, २२७) कम्म (प्र ए स २५४) कम्म च ण देसि तुम। कम्माणि (द्विब स ३११) कम्माइ (द्विब स ३१९) कम्मेण (तु ए मो १) कम्मणा (तृ ए स ३६७) जीवा वज्झति कम्मणा जिद हि। कम्मेहि कम्मेहि (तृ ब स ३३२) कम्मेहि दु अण्णाणी, किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं। कम्मस्स (च व ए स ७५) कम्मणो (ष ए निय १०६) कम्मस्स य परिणाम, णोकम्मस्स य

तहेव परिणाम।कम्मादो (प ए िय १११)कम्माण कम्माण (च ष ब )कम्माण कारगो होदि।(स ९२)कम्मम्हि (स ए स १०४)दव्वगुणस्स य आदा, ण कुणदि पुग्गलमयम्हि कम्मम्हि। कम्मे (स ए स १८२) अट्ठवियप्पे कम्मे। (स १८२)

कय वि [कृत] किया हुआ। (स २८७, भा १०६) कह ते मरण कय तेहिं। (स २४८) -त्य वि [अर्थ] कृतकृत्य, कृतार्थ। (शी २७) त छिदति कयत्था। (शी २७)

कयिल स्त्री [कदिल] केला का तना, केला। (स २३८, २४३) तालीतलकयिलवसर्पिडीओ। (स २४३)

कयाइ/कयावि अ [कदापि] कभी भी। (म २१६, ३०२) उभय पि ण कखड़ कयावि। (स २१६)

कर सक [कृ] करना, बनाना। (स १००, १११, निय १०३) ते जिंद करित कम्म। (स १११) अप्पवियप्प करेइ को हो ह। (स ९४) किरितो (व कृ स ९२) अप्पाण वि य पर किरितो सो (स ९२) करमाणो (व कृ लि ६,९) करमाणो लिगरूवेण। क्रिडेज्ज (वि प्र ए निय १५४) पिडकमणादि क्रेज्ज झाणमय। किरिज्ज (वि प्र ए स ९९) किरिज्ज णियमेण तम्मओ होदि। कर पु [कर] हाथ, हस्त। (भा ७५) करजिलमासाहि। (भा ७५) करण न [करण] किया, कार्य, इन्द्रिय, साधन, प्रयोजन, निमित्त। (स ९८, निय ११३, द १४, भा ९०) करणाणि य कम्माणि। (स ९८) तस्स णाणाविहें हि करणेहि। (स २३९) मा जणरजकरण। (भा ९०) - णिगगह पु [निग्रह] इन्द्रिय निरोध।

वदसिमिदिसीलसजमपरिणामो करणिग्गहो भावो। (निय ११३) - भूद वि [भूत] करणस्वरूप, साधनरूप। (स ६६) एदेहिं य णिव्वत्ता जीवट्ठाणाउ करणभूदाहि। - सुद्ध वि [शुद्ध] करण से निर्दोष, कार्यों से निर्दोष, इन्द्रियों के कारणों से पवित्र। णाणिम्म करणसुद्धे, उन्भसणे दसण होई। (द १४)

**करण वि [**करण] दयाभाव, कृपा, करुणा। करुणभावसजुत्ता। (भा १५८)

कल वि [कल] शरीर, सम्बन्ध, कोलाहल, कलह। (मो ६) -चत्त वि [त्यक्त] शरीर के सम्बन्ध से रहित। (मो ६)

किल पु [किलि] युग विशेष, कलयुग। किलकलुसपावरहिया। (द ६)

कलुस वि [कलुष] मलीनता, कालिमा। (द६) कलिकलुसपावरहिया। (द६) - जबओग पु [जपयोग] मलिन जपयोग। जो दु कलुसोवओगो। (स १३३)

कनुसिअ वि [कलुषित] कालिमायुक्त, पापयुक्त। (भा ४४) देहादिचत्तसगो, माणकसाएणकलुसिओ धीर। (भा ४४)

कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह। गहि उज्झियाइ मुणिवर, कलेवराइ तुमे अणेयाइ। (भा २४)

कल्लाण पु न [कल्याण] हित, सुख,निर्वाण, मोक्ष! (भा १३५, १००,द ३३) कल्लाणसुहणिमित्त परपरा तिविहसुद्धीए! (भा १३५) -परपरा स्त्री [परपरा] कल्याण की परम्परा, विधि पूर्वक कल्याण! कल्लाणपरपरया कहित जीवा विसद्धसम्मत्त। (द ३३) कवाड पु न [कपाट] किवाड, द्वार, दरवाजा। (द्वा ६१) विज्जिय सम्मत्तदिढकवाडेण। (द्वा ६१)

कसाअ/कसाय पु [कषाय] कषाय,कोघ,मान,माया और लोभ ये चार कषायें है। आत्मा को जो कसे, दु ख दे, वह कषाय है। सब्बे कसाय मोत्तु। (भा २७) णाह कोहो माणो, ण चेव माया ण होमि लोहो ह। (निय ८१) - उदय पु [उदय] कषाय का उदय। (स १३३)-कम्म पु न [कर्मन्] कषाय कर्म! (स २८१) - णाण न [ज्ञान] कषाय ज्ञान। (बो ३२) - दढमुद्दा स्त्री [दृढमुद्रा] कषाय की दृढ मुद्रा। (बो १८) - भाव पु [भाव] कषाय भाव। ण य रायदोसमोह, कुव्वदि णाणी कसायभाव वा। (स २८०) - मल पु न [मल] कषायमल, कषायरूपी पाप। (बो १) - विसञ्च पु [विषय] कषाय विषय, कषाय से उत्पन्न भोग, कषाय के कारण। तह भावेण ण लिप्पदि, कसायविसएहि सप्प्रिसो। (भा १५३)

कह/कह अ [कथम्] कैसे, किस तरह, क्यों, किसलिए। (निय १३४, स २४९, सू २४) ते कह हवति जीवा। (स ६८) ताहि कह भण्णदे जीवो। (स ६६)

कह सक [कथय्] कहना, बोलना। कहयति (व प्र ब निय १४५) कहति जीवा विसुद्धसम्मत्त। (द ३३) कहता (व कृ द ९) तस्स य दोसकहता।

कहा स्त्री [कथा] कथा, वार्ता,। (स ३, निय ६७) आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार में कथा के तीन भेद किये हैं-काम,भोग

और बन्ध। सव्वस्स वि काम-भोग-बधकहा। (स ४) नियमसार में

- स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, और भक्त कथा (भोजन कथा) ये चार भेद किये है। थी-राज-चोर-भत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स। (निय ६७)
- कहिय वि [कथित] उपदेशित, प्रतिपादित, कथित। (निय १३९, बो ६०, मो १८) परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु। (निय १३९) सुद्ध जिणेहि कहिय। (मो १८)
- का सक [कृ] करना। काहिदि|काहिद (भिव प्र ए मो ९९, निय १२४) काउ |कादु (हे कृस २२०) सक्किद काउ जीवो। (निय ११९)काऊण (स कृ निय १४०, लि १,१३,द १)काऊण णमुक्कार।(द १)कायव्वो |कायव्व (वि कृ निय ११३, भा ९६, सू ७, लि २) खेडे वि ण कायव्व । (सू ७) अणवरय चेव कायव्वो। (निय ११३)
- काउस्सग्ग पु [कायोत्सर्ग] शरीर के प्रति ममत्व भाव रहित। (निय ७०)
- काम पु [काम] इच्छा, अभिलाषा, वासना, चार पुरुषार्थों में एक, इन्द्रिय अनुराग। (स ४,भा १६३) अत्थो धम्मो य काममोक्खो य।(भा १६३)
- काअ/काय पु [काय] 1 शरीर, देह। 2 प्रदेश, समूह, राशि। (स २४०, निय ६८, बो ३८) भणिओ सुहुमो काओ। (सू २४) -कलेस पु [क्लेश] शरीर की पीड़ा, शारीरिक दुख। कायिकलेसो। (निय १२४) -गुत्ति स्त्री [गुप्ति] काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, शरीर की प्रवृत्तिमात्र को रोकना।

बघणछेदणमारणआकुचण तह पसारणादीया। कायकिरियाणियत्ती, णिद्दिष्टा कायगुत्ति ति। (निय ६८) -चेद्दा स्त्री [चेष्टा] शारीरिक चेष्टा, शरीर की क्रिया। ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं। (स २४०,२४५) -स वि [त्व] प्रदेशत्व। कालस्स ण कायत्त। (निय ३६) - विसय पु [विषय] शारीरिक कामभोग, शरीर की वासना, शरीर की इच्छा, स्पर्शनेन्द्रिय के विलास। ण य एइ विणिग्गहिंउ, कायविसयमागय फास। (स ३७९)

कारइद/कारियद वि [कारियत] करवाया गया, कराने वाला। कत्ता ण हि कारइदा। (निय ७७-८१)

कारक/कारग वि [कारक] करने वाला, कर्ता। (स २८०,२८३,२८४) अण्णाणमओ जीवो कम्माण कारगो होदि। (स ९२)

कारण न [कारण] हेतु, निमित्त, प्रयोजन। (स १६५,निय २५, भा ८७) एएण कारणेण दु।(भा ८७)-णिमित्त न [निमित्त] कारण विशेष। (द २९) कम्मक्खय कारणणिमित्तो। (द २९) -भूद वि [भूत] कारणभूत, प्रयोजनभूत। भावो कारणभूदो (भा २,६६)

काल पु [काल] समय, अवसर, द्रव्य का एक भेद। (स २८८, पचा २४, भा १०) पत्तो सि अणतय काल। (भा १०) कालस्स ण कायत्त, एयपदेसो हवे जम्हा। (निय ३६) काल द्रव्य के दो भेद है- निश्चयकाल और व्यवहार काल। निश्चयकाल में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल आते है। व्यवहारकाल समय, अवलि या भूत,

भविष्यत् और वर्तमान के भेद रूप है। (निय ३१) समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाडी, दिन, रात, मास, ऋतु, अयन और वर्ष यह सब व्यवहार काल है। समयो णिमिसो कट्ठा, कला य णाडी तदो दिवारत्ती। मासोदु अयणसवच्छरो ति कालो परायत्तो। (पचा २५) - अड्ड पुन [अर्थ] कालार्थ, काल विशेष, काल में स्थित। (भा ३५) परिणामणामकालट्ठ। (भा ३५)

कालायस न [कालायस] लोहे की बेडी। (स १४६) सोवण्णियम्हि णियल, बघदि कालायस च जह पुरिस। (स १४६)

कालिज्जय न [कालेय] यकृत,जिगर,हृदय का मासपिण्ड, कलेजा। (भा ३९)

कालिया स्त्री [कालिका] मेघ समूह, बादल। रागादि कालिया तह विभाओ। (स ज वृ २१९)

**कालुस्स न** [कालुष्य] मलिनता, कलुषपन, कलुषता। कालुस्समोहसण्णा। (निय ६६)

कि सक [कृ] करना। किज्जदि/किज्जइ (स ३३२,३३४) किच्चा (स कृ निय ८३,प्रव ४)

कि/कि स [िकम्] कौन, क्या, क्यों। ता कि करोमि तुम। (स २६७, भा ५)

किचि/किचिवि अ [किञ्चित्/किञ्चिदपि] कुछ भी, कोई, थोड़ा । (स ३८,भा १०३,पचा ५९) उप्पादेदि ण किचिवि। (स ३१०) जम्हा सत्य ण याणए किचि। (स ३९०)

किणर पु [किन्नर] व्यन्तर देवों का एक समूह।(भा १२९) किणर-

किपुरिसअमरखयरेहि। (भा १२९)

किपुरिस पु [किपुरुष] व्यन्तर देवों का एक भेद। (भा १२९)

किते अ [किते] जो कि,यत । (भा ६९)

कि बहुणा अ [कि बहुना] बहुत क्या। (निय ११७)

**कि वा** अ [कि वा] और क्या <sup>7</sup> कि वा बहुए हिं लाविए हिं। (भा ३८)

किण्णग वि [कृष्णक] कालापन,कालिमायुक्त,कृष्णपन। (स २२०) सखस्स सेदभावो, ण वि सक्कदि किण्णगो काउ। (स २२०)

किण्ह पु [कृष्ण] काला, श्याम। (स २२२) - भाव पु [भाव] कृष्णभाव, कालापन, कालास्वभाव। गच्छेज्ज किण्हभाव। (स २२२)

कित्त सक [कीर्त्तय्] स्तुति करना, गुणगान करना। कित्तिस्से (भवि उए ती भ २)

कित्तिय वि [कीर्तित] स्तुत्य, प्रशसित। (ती भ ७)

कितिय/कितिया अ [कियन्त] कितने। (भा ३७,४४) अत्तावणेण आदो, बाहुबली कित्तिय काल। (भा ४४)

किमि पु [कृमि] कीट, कीड़ा, द्वीन्द्रिय जीव विशेष, पित्त, मूत्र, रुधिर आदि के जीव। (भा ३९) - जाल न [जाल] कीटसमूह। (भा ३९) - सकुल न [सकुल] कीट समूह से भरा हुआ, कीड़ों से व्याप्त। किमिसकुलेहिं भरिय। (द्वा ४३)

किर अ [िकल] निश्चय ही। एएणच्छेण किर। (स ३३८) किरण पुन [िकरण] रश्मि, प्रभा। माणिक्किकरणविष्फ्रिओ। (भा १४४)

किरिया स्त्री [क्रिया] क्रिया, व्यापार, प्रयत्न। कायकिरियाणियत्ती। (निय ६८,७०) -वाइ पु [वादिन्] क्रियावादी। (भा १३६) असियसयकिरियावाई।

किवया स्त्री [कृपया] कृपा, दया, अनुकम्पा। (प्रव चा ज वृ ६८, पचा १३७)

किसि स्त्री [कृषि] खेती, कृषि। (लि ९) -कम्म पुन [कर्मन्] कृषिकर्म, खेती। (लि ९)

किह अ [कथम्] कैसे, क्यों। (स १४५, निय १३८) किह त होदि सुसील। (स १४५)

कीर सक [कृ] करना, कीरइ/कीरए (प्रे व प्र ए स २६३, भा ४८, द २२) कीरइ अज्झवसाण। (स २६३) कि कीरइ दव्वलिगेण। (भा ४८) बाहिरगथस्स कीरए चाओ। (भा ३)

कु सक [कृ] करना। कुज्जा (वि /आ निय १४८) णाऊण ध्रुव कुज्जा। (मो ६०) कुज्जा अप्ये सभावणा। (मो ७१) (हे वर्तमानापञ्चमीशतृषु वा ३/१५८, ज्जा-ज्जे ३/१५९)

कु अ [कु] कृत्सित, निर्दोष, मिथ्या। (चा १३) -णय न [नय] कुनय, मिथ्यानय। (भा १४०) कुणयकुसत्येहिं मोहिओ जीवो। (भा १४०) -तित्य वि [तीर्य] कुतीर्य, मिथ्यातीर्थ। (द्वा ३२) -दसण न [दर्शन] मिथ्यादर्शन। कुदसणे सद्धा। (चा १३) -हाण पु न [दान] कुदान, खोटा दान। कुदाणविरहरहिया। (बो ४५) -देव पु दिव] कुदेव,खोटेदेव,राग-द्वेष-मोह से सहितदेव, वीतरागता से रहित देव। (भा ८) कुदेवमणुवाइए। (भा ८)
-देवत वि दिवत्च ] कुदेवत्च, कुदेवापना, कुदेवों की पर्याय,
भवनित्रक देवत्व। होऊण कुदेवत्त, पत्तोसि अणेयवावारो।
(भा १६)-धम्म पु [धर्मन्]कुधर्म,खोटाधर्म।(द्वा ३२) -मद न
[मद] कुमद। (शी १४) -मरण न [मरण] कुमरण, खोटामरण।
(भा ३२) -लिग न [लिज्ज] कुलिज्ज, मिथ्यालिज्ज।(द्वा ३२)
-सत्य न [शास्त्र] मिथ्याशास्त्र। कुणयकुसत्थेहिं मोहिओ जीवो।
(भा १४०) -सुद न [श्रुत] कुश्रुत, मिथ्याश्रुत। (शी १४)
कुछा स्त्री [दे] घृणा। (प्रव चा ज वृ २५)

कुच्छिद/कुच्छिय वि [कुत्सित] निंदित, गर्हित, घृणित। (स १४८ १४९, भा १३९) कुच्छियतव कुव्वतो,कुच्छियगइभायण होई। (भा १३९)

कुंडार न [कुंडार] कुल्हाडी, कुंडार। छिदति भावसमणा, झाणकुंडारेहिं भवरुक्छ। (भा १२१)

कुडिल वि [कुटिल] वक, टेढ़ा। (द्वा ७३) मोत्तूण कुडिलभाव। (द्वा ७३)

कुण सक [कृ] करना, बनाना। (स ७२, निय ८५, सू ३, भा ५)
कुणिदि/कुणइ (व प्र ए ) कुणादि (व प्र ए स ज वृ ८६) कुणित
(व प्र ब मो ७८) कुणि (वि / आ म ए भा १०५) कुणसु
(वि म ए मो ९६) कुणिहि (वि म ए भा १३१) कुणह (वि म ब निय १८५) कुणिज्ज (वि म ए भा ४८) कुणनो (व कृ भा १३९) (हे कृणे कुण ४/६५) **कुणिम** पुन [दे] शव, मृतक। (भा४२) कुणिमदुग्गध। (भा४२)

कुदोचिबि अ [कुतश्चित् अपि] किसी से भी।

कुर सक [कृ] करना। कुरु (विमएभा१३२) कुरु दयपरिहरमुणिवर।

**कुल** पु न [कुल] कुल, वश, जाति। (निय ४२,५६,द २७) ण वि य कुलो ण वि य जाइसजुत्तो। (द २७)

कुब्ब सक [कृ] करना। (स ८१,३०१, निय १५२, चा १३)
कुब्ब र | कुब्ब दि (व प्र ए स ३०१,३४९) कुब्ब ए
(व प्र ए स २१५) कुब्ब ति (व प्र ब स ८६) कुब्ब तो
(व कृ प्र ए निय १५२) कुब्ब ता (व कृ प्र ब स १५३) सीलाणि
तहा तव च कुब्ब ता। (स १५३) कुब्ब तस्स (व कृ ष ए स २३९,
२४४) उवघाद कुब्ब तस्स। कुब्ब ताण (व कृ ष ब स ३२३)
णिच्च कुब्ब ताण, सदेव मणुयासुरे लोए। (स ३२३) वर्तमानकाल
कृदन्त के न्त एव माण प्रत्यय होने पर किसी भी किया के नीनों
लि द्भों के दोनों वचनों में सातों विभक्तियों में रूप बनते हैं। कर्ता,
कर्म आदि के अनुसार इनका प्रयोग होता है।

कुसमयमूढ वि [कुसमयमूढ] मिथ्यामत में मुग्ध। (शी २६)

**कुसल** वि [कुशल] निपुण, चतुर, दक्षा तवसीलमतकुसला, िखिवति विसय विस व खल। (शी २४)

कुसील न [कुशील] सयम रहित, चारित्र रहित, ब्रह्मचर्य रहित। कम्ममसुह कुसील। (स १४५) -सग पु न [सङ्ग] कुशील के प्रति आसिक्त, कुशीलसपर्क। कुसीलसग ण कुणिद विकहाओ। (बो ५६) -ससग्ग पु न [ससर्ग] कुशील सम्बन्ध। (स १४७) कुसीलससग्गरायेण। (स १४७)

केइ/केई अ [कोऽपि] कुछ भी, कोई भी। (स ६१, निय १८५) जीवस्स णित्थ केई। (स ५३) ण दु केई णिच्छयणयस्स। (स ५६) केइ अ [किचित्] कुछ भी। (निय ९७) परभाव णेव गेण्हए केइ। (निय ९७)

केणिब अ [केनापि] कोई भी, किसी के साथ। वेर मज्झ ण केणिब (निय १०४) मा वज्झेज्ज केण वि । (स ३०१)

केरिस वि [कीदृश] कैसा, किस तरह का। (शी ४०)

केवल वि [केवल] अद्वितीय, अनुपम, शुद्ध, ज्ञान, विशेष, अकेला (स ९, निय ९६) ज केविल त्ति णाण। (प्रव ६०) -णाण न [ज्ञान] केवलज्ञान, समस्त पदार्थो एव उनके समस्त परिणमन को युगपत् देखने वाला ज्ञान।विज्जिद केवलणाण। (निय १८१ -णाणी वि [ज्ञानिन्] केवलज्ञानवाला, सर्वज्ञ।केवलणाणी जाणि पस्सिद णियमेण अप्पाण। (निय १५९, १७२) -दसण न [दर्शन] केवलदर्शन, पूर्णबोध। (निय ९६) -दिष्टि स्त्री [दृष्टि] केवल दर्शन। (निय १८१) -भाव पु [भाव] केवलभाव, केवलज्ञानरूप भाव (बो ३९) -वीरिय पु न [वीर्य] केवलभाव, केवलज्ञानरूपी शक्ति। (निय १८१) -सित्त स्त्री [शक्ति] केवलज्ञानरूपी शक्ति। (निय १८१) -सोन्ख न [सौख्य] केवलज्ञानरूपी सुख। (निय ९८१) केवलसोक्ख न केवल विरिय। (निय १८१)

केविल वि [केविलन्] केवलज्ञानी, सर्वज्ञ, चराचर को जानने वाला। (म २९, निय १२५, द २२) परमहो खुल समओ, सुद्धो जो केवली मुणी णाणी। (स १५१) ववहारणएण केवली भगव। (म १५९) -गुण पु न [गुण] केवली का गुण, केवलज्ञान। केविलगुणे थुणदि जो। (स २९) -जिण पु [जिन] केविलभगवान्। केविलिजिणेहि भणिय। (द २२) -सासण न [शासन] केविलिशासन। (निय १२५) केविलिणो (ष ए निय १७२, स २९)

के वि अ [केऽपि/किञ्चित्अपि] कुछ भी, कोई भी। जे के वि दव्यमवणा। (भा १२१)

केस पु [केश] केश, बाल। (भा २०) केसणहरणालद्वी। (भा २०)

केसव पु [केशव] अर्धचक्रवर्ती, नारायण, केशव। (भा १६०)

केहिंचिदु अ [कैश्चित्तु] कितनी ही। (म ३४५,३४६)

को स [किम्] कौन। को णाम भणिज्ज बुहो। (स २०७) को (प्रए)

कोइ/को अ [कोऽपि] कोई भी। (स ५८, निय १६६, प्रव जे २७) जह कोइ भुणइ एव। (निय १६६)

कोडि स्त्री कोटि करोड, सख्या विशेष। (भा ४) जो कोडिए ण जिप्पइ। (मो २२) कोडिए (ष ए) स्त्रीलिङ्ग सम्बन्धी ए प्रत्यय लगने पर दीर्घ हो जाता है। (हे टाडस्डेरदादिदेद्वा तु डसे ३/२९) परन्तु यहा दीर्घ न होकर हस्व ही रह गया। अपभ्रश में ए प्रत्यय लगने पर दीर्घ का इस्व, इस्व का इस्व, इस्व का दीर्घ और दीर्घ का दीर्घ होता है। (हे स्यादौ दीर्घहस्वौ ४/३३०)

कोंच पु [कोंघ] कोंघ। (स ८७) कोंघादीया इमे भावा। (स ८७)

कोमल वि [कोमल] मृदु, सुकुमार, कोमल। (शी १) कोमलस्समप्पाय। (शी १)

को वि अ [कोऽपि] कोई भी। (स ३६, भा २०, द ९) णत्थि मम को वि मोहो। (स ६६)

कोस पु [कोश] कोस, पृथ्वीतल का मापक एक प्रमाण। (मो २१) सो कि कोसद्ध पि हु।(मो २१)

कोह पु [कोध] कोध, गुस्सा, कोप। (स ११५,१८१, निय ११४, चा ३३, भा १०९) कोहे कोहा चेव हि। (स १८१) - उबजुत्त वि [उपयुक्त] कोध सहित। (स १२५) कोहुवजुत्तो कोहो। (स १२५)-त्त वि [त्व] कोधत्व, कोध करने वाला। (स १२३) पुग्गलकम्म कोहो, जीव परिणामएदि कोहत्त। (स १२३) - भाव पु [भाव] कोधभाव। (स १२४) कोहभावेण एस दे बुद्धी। (स १२४)

## ख

ख न [ख] 1 आकाश, गगन। (पचा ३, भा १४५) - महल न [मण्डल] आकाशमण्डल, आकाश क्षेत्र। जह तारयाण सहिय, ससहरिबंब खमडले विमले। (भा १४५) - बर वि [चर] खचर, विद्याधर, आकाश में गमन करने वाले। (पचा ११७) 2 इन्द्रिय, साधन।

- खब्ध पु [क्षय] विनाश, कर्मनाश, कर्म का अभाव। (पदा ५८)
   उबसमिय पु [औपशमिक] क्षय और उपशम, कर्मो का नाश एव
  उपशम, क्षायोपशमिक अवस्था विशेष। खइय खओवसिमिय,
  तम्हा भाव तु कम्मकद। (पचा ५८) खएण (तृ ए पचा ५६,
  निय १७५)
- खइन/खइग/खइय पु [क्षायिक] क्षय, विनाश, कर्मी के नाश में उत्पन्न भाव। (पचा ५८) णो खड्यभावठाणा। (निय ४१)-भाव पु [भाव] क्षायिकभाव। (निय ४१) णो खड्यभावठाणा। (निय ४१)
- ख सक [ख्या] कहना। खति (चा ३७) खति जिणा पचसिमदीओ। (चा ३७)
- खड पु न [खण्ड] टुकडा, हिस्सा, भाग। (शी २५) वट्टेसु य खडेमु। (शी २५)
- खड सक [खण्ड्य] तोड़ना, खण्डित करना, विच्छेद करना। सस्म खडेदि तह य वसुह पि। (लि १६) -दूसयर वि [दूष्यकर] खण्डित करने एव दोष लगाने वाला। (मो ५६)
- खंध पु [स्कन्ध] स्कन्ध, पुद्गलिपण्ड। (पचा ९८, प्रव जे ७५, निय २०) सव्वेसि खधाण। (पचा ७७) पुद्गल द्रव्य के चार भेद कहे गये है-स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु। खधा य खधदेसा, खधपदेसा य होति परमाणू। (पचा ७४) परमाणुओं से मिलकर बने हुए पिण्ड को स्कन्ध कहते है। खध सयलसमत्य। (पचा ७५) खधा हु छप्पयारा। (निय २०) स्कन्ध के छह भेद

किये गये है-अइथूलयूलयूल यूलसुहुम च सुहुमयूल च। सुहुम च सुहुमसुहुम इदि धरादिय होदि छब्मेद।। (निय २१) - अतिरिद वि [अन्तरित] स्कन्ध में व्यवहित, स्कन्ध में समाहित। खधतिरद दव्व। (पचा ८१) - णिब्बित वि [निर्वृत्ति] स्कन्धों की परिणति, फ्लन्धों की रचना। (पचा ६६) बहुण्यारेहिं खधिणव्वत्ती। (पचा ६६) - देस पु [देश] स्कन्ध का भाग, एक स्कन्ध का आधा। (पचा ७४) ण्यदेस पु [प्रदेश] स्कन्ध प्रदेश, स्कन्ध के आधे भाग का भी आधा। (पचा ७४) - ण्यभव वि [प्रभव] स्कन्ध से उत्पन्न होने वाला। (पचा ७९) सहो खध्यप्भवो। (पचा ७९) - सरूव वि [स्वरूप] स्कन्ध स्वरूप। (निय २८) खधसरूवेण पुणो परिणामो। (निय २८)

खभ पु [स्तम्भ] खभा, स्तम्भ। (भा १५८) ते सव्बदुरियखभ, हणति चारित्तखग्गेण। (भा १५८)

खण सक [खन्] खोदना। खणदि (वप्रएलि १५) खणति (वप्रबंभा १५२) ते जम्मवेलिमूल खणति वरभावसत्थेण। (भा १५२)

खण पु [क्षण] बहुत थोड़ा समय, क्षणभर मात्र। (प्रव के २७)
-भग वि [भद्ग] क्षण में नष्ट होने वाला, समय-समय में नष्ट
हुआ। (प्रव के २७) खणभगसमुब्भे जणे कोई। (प्रव के २७)
-भगुर वि [भद्गर] प्रति समय नष्ट होने वाला। कालो खणभगुरो
णियदो। (पचा १००)

खणण न [खनन] खोदा जाना। (भा १०) खणणुत्तावण।

खणरुइ स्त्री [क्षणरुचि] बिजली, उल्का, विद्युत्। (द्वा ५) खणरुइघणसोहिमव थिर ण हवे। (द्वा ५)

खम सक [क्षम्] क्षमा करना,सहना।खमेहि तिविहेण सयल-जीवाण। (भा १०९)

ख्रम वि [क्षम] सहन शक्ति, क्षमा, क्रोध का न आना। (प्रवचा३१)

खमा स्त्री [क्षमा] क्षमा,कोघ का अभाव, धर्म का एक लक्षण।
(निय ११५, प्रव चा ३१, भा १५५, १०९, बो ५१)
खमदमखग्गेण विष्फुरतेण। (भा १५५) कोह खमया।
(निय ११५) -गुणपुन [गुण] क्षमा गुण। इस णाऊण खमागुण।
(भा १०९) -सिनल न [मिलल] क्षमारूपी जल।
वरखमसिलेण सिचेह। (भा १०९) धर्म के दश भेदों मे क्षमा का
पहला नाम है। (द्वा ७०) कोहुप्पत्तिस्स पुणो, बहिरग जिंद हवेदि
सक्खाद। ण कुणदि किचिवि कोहो, तस्स खमा होदि धम्मो त्ति।।
(द्वा ७०) खमाय (तृ ए भा १०८) खमेहि (वि । आ म ए भा
१०९)

खयपु [क्षय] विनाश, नष्ट होना। (स ७३, निय ११४) सब्वे एए खय गेमि। (स ७३) -करण न [करण] क्षय का अश्विय, क्षपणाविधि। खयकरण सब्बदुक्खाण। (द १७) -हेउ पु [हेतु] क्षय का कारण। पायच्छित्त जाणह, अणेयकम्माण खयहेऊ। (निय ११७)

खयर पुस्त्री [खचर] विद्याधर, आकाश मे चलने वाले।

खयरामरमणुयकरजलि। (भा ७५, १२९)

खरिस पु [खरिस] आमास। (भा ३९, ४२)

खनु अ [खनु] ही, निश्चय ही। (प्रव ७, स १८१)

खब सक [क्षपय्] नाश करना, फॅकना। सो खबेदि देहुब्भव दुक्ख। (प्रव ७८) खबइ/खबिद (व प्र ए सू६) खबेदि (व प्र ए प्रव जो १०२) खबयत (व कृप्रव ४२) खबिऊण /स कृद ३६) खबीय (स कृप्रव जो १०३)

खवण न [क्षपण] उपवास, अनाहार। भत्ते वा खवणे वा। (प्रव चा १५)

खाइअ/खाइग/खाइय पु [क्षायिक] षय से उत्पन्न, विनाश से पैदा हुआ। परिणमदि णेयमट्ट णादा जिद णेव खाइग तम्म। (प्रव ४२) खिज्ज अक [खिद] क्षय होना, नष्ट होना, थक जाना, खिन्न होना। (भा २५) आहारुस्सासाण णिरोहणा खिज्जए आऊ। (भा २५) खित्त वि [क्षिप्त] डाली हुई, फैकी हुई। (पचा ३३) खित्त खीरे पभासयदि खीर। (पचा ३३)

खिदि स्त्री [क्षिति] भूमि, पृथ्वी। खिदिसयणमदतयण। (प्रव चा ८, भा ८१) -सयण न [शयन] पृथ्वी पर मोना, पृथ्वी की शय्या, साधुओं का एक मूलगुण। खिदिसयण दुविहसजम भिक्खू। (भा ८१)

खिष्म वि [क्षिप्र] शीघ्र, जल्दी, वेग से। (द्वा ५८, पचा २६) णित्य चिर वा खिष्म । (पचा २६)

खिब्बिस न [किल्विष] अपवित्र, अपराध, पाप, बीमारी।

खिब्बिसभरिय। (भा ४२)

खीण वि [क्षीण] नष्ट हुए, क्षय को प्राप्त हुए। (पचा ११९, स ३३) खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स। (स ३३) -मोह पु [मोह] मोहरहित, मोहनीय कर्म से रहित। (स ३३) तइया हु खीणमोहो। (स ३३)

खीय अक [क्षि] नाश को प्राप्त होना, क्षय होना। (प्रव ८६) खीयदि मोहोवचयो। (प्रव ८६) तेसि दुक्खाणि खीयति। (प्रव ज वृ २२) खीयदि (व प्र ए ) खीयति (व प्र ब )

खीर न [क्षीर] दुग्ध, दूध। (पचा ३३, बो १४) जह पउमरायरयण खित्त खीरे पभासयदि खीर। (पचा ३३)

खु अ [खलु] यथार्थ मे, निश्चय ही, पादपूर्ति अव्यय। (पचा १४, स १५७, निय ११५, भा ५८<del>)</del> दव्व खु सत्तभग। (पचा १४)

**खुद** वि [क्षुद्र] तुच्छ, अधम, क्षुद्र, जघन्य। खुदभवतो मुहुत्तस्स। (भा २९)

बुक्स अक [क्षुभ्] क्षुभित होना, घबडाना, डरना। (प्रव ८३) खुक्मदि तेणोच्छण्णो, पय्या राग वा दोस वा। (प्रव ८३)

बोड न [खेल] खेल। (सू ७) खेडे वि ण कायव्व। (सू ७)

खेल पुन [क्षेत्र] खेत, जमीन, स्थान, प्रदेश, क्षेत्र। (प्रव ३, प्रव चा २२) अरहते माणूसे खेले। (प्रव ३)

खेद पु [खेद] दुख, राग, देष, मोह। (प्रव ६०) खेदो तस्स ण भणिदो, जम्हा घादी खय जादा। (प्रव ६०) सेद खेदमदो रइ। (निय ६) खेयर [खेचर] विद्याघर। (भा १०८) खेयरअमरणराण। (भा १०८)

खेल पु [श्लेष्मन्] कफ, थूक। (बो ३६) सिहाणखेलसेओ। (बो ३६)

बोह पु [क्षोभ] रब्ज, राग-द्वेष, सवेग, उत्तेजना, व्याकुलता। (पचा १३८) जीवस्स कुणदि खोह। (पचा १३८) मोहक्खोह विहीणो। (प्रव ७)

## ग

गअ वि [गत] प्राप्त हुआ। (भा ८८, सू ४) असुद्धभावी गओ महाणरय। (भा ८८)

गइ स्त्री [गिति] जीव की अवस्था। नरक, तिर्यन्व, मनुष्य और देव की अवस्था। (भा ८, बो ३२) गइ-इदिए च काए। (बो ३२)

गइद पु [गजेन्द्र] ऐरावत हाथी, श्रेष्ठ हाथी। (द्वा १०) हयमत्तगइद चाउरगबल। (द्वा १०)

गष पु [ग्रन्थ] 1 शास्त्र, सूत्र, आगम। २ गाठ, परिग्रह, अन्तरङ्गासक्ति। सब्बेसि गथाण। (निय ६०) गिहगथमोहमुक्का। (भा ४४) -गाहीय वि [ग्रहीत] परिग्रह को ग्रहण करने वाले। (मो ७९) -वायन [त्याग] परिग्रह त्याग। (द १४)

गिषय वि [ग्रियत] गूथा गया, निर्मित किया गया। (सू १, भा ९२) अरहतभासियत्य गणहरदेवेहिं गथिय सम्म। (सू १) गधपु [गन्ध] गन्ध, सुवास, महक। (पचा २४, स ३७७, प्रव ५६ निय २७, चा ३६) रूव रस च गधो (पचा ११६)

गच्छ सक [गम्] जाना, गमन करना, प्राप्त होना। (पचा ९, स ३८२, सू८) दिवयदि गच्छिद ताइ। (पचा ९) गच्छिद। (व प्रएपचा ९,सू९) गच्छेइ (व प्रएसू८) गच्छित (व प्रबपचा ६) गच्छेदु (वि |आ प्रएस २०९) गच्छे (वि |आ म एस २२३) गच्छेज्ज (वि |आ उएस २०८) गच्छत (व कृस २३४) उम्मग्ग गच्छत। (स २३४)

गण पु [गण] समूह, समुदाय। (पचा १६६) -धर/हर पृ धिर]
गणधर, जिनदेव का प्रधान शिष्य, आचार्य। किच्चा अरहताण,
सिद्धाण तह णमो गणहराण। (प्रव ४) प्रवचनमार की इस गाथा
में जो गणहर शब्द आया है, वह आचार्य विशेष का वाचक है।
गणहरदेवेहि गथिय सम्म। (सू १) यहाँ आया हुआ गणहर शब्द
गणधर वाचक है।

गणि पु [गणिन्] आचार्य, श्रमण सघ का नायक, साघु सघ का प्रमुख। (प्रव चा ३) समण गणि गुणड्ढ। (प्रव चा ३)

गद वि [गत] प्राप्त हुआ, गया हुआ। (पचा ६५ प्रव २६) तत्य गदा पोग्गला सभावेहिं। (पचा ६५)

गिंद देखो गई। (पचा १९, १२९) -णाम पु न [नामन्] गिति नामकर्म। (पचा १९,११९) तावदिओ जीवाण, देवो माणुसो त्ति गदिणामो। (पचा १९)

गदह पु [गर्दभ] गघा, खर। सुणहाण गदहाण। (शी २९)

गब्भ पु [गर्भ] गर्भ, उदर, कुक्षि, पेट, उत्पत्ति स्थान, जन्मस्थान। (पचा ११३) -त्य वि [स्थ] गर्भ मे स्थित।(पचा ११३) - वसिंह स्त्री [वसिंत] गर्भ के आवास, गर्भ के स्थान। (भा १७) किलमलबहुला हि गब्भवसहीहि। (भा १७) - हर न [गृह] गर्भघर, गर्भगृह, घर का भीतरी भाग। (भा १२२) जह दीवो गब्भहरे। (भा १२२)

गम सक [गम्] जाना, गमन करना। (शी ३२) सो गमयि
णरयवेयण पउर। (शी ३२)

गमण न [गमन] गमन, गिता (पचा ८८, प्रव ने ४१, निय १८३) गमण जाणेहि जाव धम्मत्यी। (निय १८३) -अणुगहयर वि [अनुग्रहकर] गमन मे उपकारक। (पचा ८५) गमणाणुग्गहयर हवदि लोए। (पचा ८५) -िठिंद स्त्री [स्थिति] गमनस्थिति, गमन की मर्यादा। जादो अलोगलोगो, तेसि सम्भावदो गमणिठिदी। (पचा ८७) -िणिमत्त पु [निमित्त] गमन मे कारण। गमणिमित्त धम्म। (निय ३०) -हेदु पु हितु] गमन मे कारण, गमन मे सहकारी। जिद हवदि गमणहेदू। (पचा ९४) गमय वि [गमक] बोधक, व्याख्याता। (बो ६१) -गुह पु [गुरु] व्याख्याकारों मे प्रमुख। (बो ६१) गमयगुरु भयवओ जयउ। (बो ६१)

गरह सक [गई] निंदा करना, घृणा करना। त गरिह गुरुसयासे। (भा १०६) गरिह (वि /आ म ए भा १०६)

गरहा स्त्री [गर्हा] निंदा, घृणा, दोष प्रकट करना। णिदा

गरहामोही। (स ३०६)

गरिहअ वि [गर्हित] निंदित, घृणित, निंदनीय। सो गरिहउ जिणवयणे। (सू १९) गरिहेउ (अप प्र ए )

गरुय वि [गुरुक] गुरु, बडा, भारी। (सू ९) गरुयभारो य। (सू ९) गिलय वि [गलित] गला हुआ, पितत, नष्ट हुआ। लिबयहत्थो गिलयवथो। (भा ४)

गब्ब पु [गर्व] अहकार, धमण्ड। (भा १०३) असिऊण माणगव्व। (भा १०३)

गिबद वि [गर्वित] अभिमानी, घमण्डी। जे णाणगिबदा होऊण। (शी १०)

गस सक [ग्रस्] निगलना, आहार ग्रहण करना। (भा २२) गसिउ असुद्धभावेण। गसिउ (हे कृ भा २२)

गसिअ/गसिय वि [ग्रसित] भक्षित, खाया हुआ। गसियाइ पोग्गलाइ। (भा २२)

गह सक [ग्रह] ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना। (भा ७, २४) गहि (वि /आ म ए) गृहि<u>ऊण</u> (स कृ मो ८६)

गहण न [ग्रहण] ग्रहण करने वाला। (पचा १४८, प्रव चा २२, निय ६४) जोगणिमित्त गहण। (पंचा १४८) -भाव पु [भाव] ग्रहण भाव। जो मुचदि गहणभाव। (निय ५८)

गहिय वि [गृहीत] स्वीकृत,विदित,ज्ञात।अञ्चेयण वि गहिय। (मो ९) ते गहिया मोक्खमगगम्म। (मो ८०,८२)

गा/गां सक [गै] गाना। गायदि (व प्र ए लि ४) णच्चदि गायदि

- गाम पु [ग्राम] ग्राम, गाव, नगर, पुर। (निय ५८, स ३२५) गामे वा णयरे वा। (निय ५८)
- गारव पु न [गौरव] महत्त्व, प्रभाव, आदर, महान्, अहकार। ये गारव करति य, सम्मत्तविवज्जिया होति। (द २७)
- गाह सक [गाह] अनुभव करना, अभ्यास करना, प्राप्त करना। (स ८, पचा १३४, लि २२) जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि दुक्खपरिमोक्ख। (पचा १०३) अणज्जभास विणा उ गाहेद। म ८) गाहेद्र (हे कृ स ८)
- गिण्ह सक [ग्रह्] ग्रहण करना, प्राप्त करना। (स ७७, सू १८) गिण्हदि/गिण्हड्/गिण्हए (व प्र ए स ७६,३५१,४०७) गिण्ह (वि/आ म ए स २०३) त गिण्ह णियदमेद। (स २०५)
- गिब्रि स्त्री [गृद्धि] आसक्ति। (भा १०२) गिद्धीदप्पेणधी पभुत्तूण।
  (भा १०२)
- गिरि पु [गिरि] पहाड़, पर्वत। (भा २१, बो ४१) -गुह/गुहा स्त्री [गुफा] गिरिगुफा। (बो ४१) -सिहर पु [शिखर] पर्वत का शिखर, पर्वत का ऊपरी भाग। (बो ४१) गिरिगुह गिरिसिहरे। (बो ४१)
- गिलाण वि [ग्लान] अशक्त, असमर्थ, रोगपीड़ित। (प्रव चा ५३) बालो वा बुड्ढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा। (प्रव चा ३०)
- गिह न [गृह] मकान, घर। (स ४०८, बो ४४) गिहगथमोहमुक्का। (बो ४४)

गिहि पु [गृहिन्] गृही, ससारी, गृहस्थ। (स ४१०) पाखडी गिहिमयाणि लिगाणि। (स ४१०)

गिहिद वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ। सव्वत्थ गिहिदपिण्डा। (बो ४७)

गुभी स्त्री [दे] क्षुद्र कीट विशेष, कुम्भी, तीन इन्द्रिय जीव। जूगागुभीमक्कडिपेपीलियाविच्छियादिया कीडा। (पचा ११५) गुड पु [गुड] गुड, मीठा, मद्युर रस। (स ३१७, भा १३७) गुडदुद्ध पि पिबता। (भा १३७)

गुण पुन [गुण] गुण, स्वभाव, धर्म, पर्याय। (पचा १०, स १०८ प्रव १० निय ३३, भा १५, बो २७) - अतर न [अन्तर] गुणों के मध्य, गुणों के बीच। (प्रव के १२) - गभीर वि [गम्भीर] गुणों मे गभीर। धीरा गुणगभीरा। (निय ७३) - गण पु [गण] गुण समूह। चउरासी गुणगणाण लक्खाइ। (भा १२०) - कित्त न [चित्त] चेतना, ज्ञानगुण। अणतणाणाइ गुणचित्त। (भा ११९) - ठाण/हाण न [स्थान] गुणस्थान। (स ५५, बो ३०, निय ७८) गुणहाणा य अत्थि जीवस्स। (स ५५) - इढ [इय] गुणी, गुणाइय, गुणों से परिपूर्ण। समण गण गुणइड। (प्रव चा ३) - त वि [त्व] गुणों वाला, गुणीपना। (प्रव ८०) - दोस पु [दोष] गुण और दोष। भावो कारणभूदो, गुणदोसाण जिणा विति। (भा २, चा ४२) - पज्जत वि [पर्याप्त] गुणों से परिपूर्ण। (बो ५८) आयत्तणपुणपज्जत्ता। (बो ५८) - पज्जय पु [पर्यय] गुण और पर्याय। गुणपज्जएसु भावा। (पचा १५) - रुपण्च न [रत्न] गुणस्थी

रत्न। सार गुणरयणाण। (भा १४६) - बत वि [वन्त] गुणवान्। (प्रव जे ३) - ब्बय न [व्रत] गुणव्रत। (चा २५) - वादी वि [वादिन्] गुणवादी। (द २३) - विसुद्ध वि [विशुद्ध] गुणों में विशुद्ध।(चा ८) - वित्यर पु [विस्तार] गुणों का विस्तार। (शी ३६) - सण्णिद वि [सन्तित] गुणयुक्त। (स ११२) - समिद्ध वि [ममृद्ध] गुणों में समृद्ध। (बो ३३) - हीण वि [हीन] गुणों से हीन। (द २७) को वदिम गुणहीणो। (द २७) गुणों (प्र ए प्रव जे १५,१६) गुणां (प्र ब प्रव जे ४२) गुणं (द्वि ए बो २८) गुणों हि / गुणे हि (तृ ब भा १५४, प्रव चा ७०) गुणदो / गुणादो (प ए प्रव जे १२)

गुत्त न [गोत्र] 1 गोत्र, कर्मों का एक भेद। (द ३४) तह उत्तमेण गुत्तेण। (द ३४) 2 वि [गुप्त] प्रच्छन्न, छिपा हुआ, गुप्त गुप्त विशेष। (मो ५३, प्रव चा ३८) गुत्तो खवेइ अतोमुहुत्तेण। (मो ५३)

गुित स्त्री [गुप्ति] प्रवृत्ति का निरोध, मन-वचन और काय की चेष्टाओं को रोकना। तिहिं गुितिहिं जो स सजदो होई। (सू २०) गुत्तीओ (द्वि ब स २७३)

गुरव पु [गुरु] धर्माचार्य, पचपरमेष्ठी। झाएहि पच वि गुरवे। (भा १२३) गुरवे (द्वि ब भा १२३)

गुरु पु [गुरु], गुरु, भारी, अध्यापक, धर्मोपदेशक। (प्रव चा २, भा ९१) -पसाब पु [प्रसाद] गुरु की प्रसन्नता, गुरुकृपा। जो झायव्वो णिच्च, पाऊण गुरुपसाएण। (भा ६४) -भार पु [भार] गुरुत्व, गुरुभार, बहुत भारी भार। (मो २१) लेवि गुरुभार। -भेय पुन [भेद] बडा भेद,बडा अन्तर।पडिवालताण गुरुभेय। (मो २५) -यर वि [तर] गुरुतर, अत्यन्तभारी। (भा २६) गुरुयरपव्यय। (भा २६) -बयण न [वचन] गुरुवचन, गुरुवाणी। गुरुवयण पिय विणओ।(प्रव चा २५) गुरुणा (तृए प्रव चा ७) गुरूण (ष ब पचा १३६,भा ९१) अणुगमण पि गुरूण। (पचा १३६)

गूढ वि [गूढ] प्रच्छन्न, छिपा हुआ। गूढे रहिए परोपरोहेण। (निय ६५)

गेज्झ वि [ग्राह्य] ग्रहण योग्य। णेव इदिए गेज्झ। (निय २६) गेण्ड सक [ग्रह] ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना। गेण्हदि णेव ण मुचदि। (प्रव ३२) गेण्हदे (व प्र ए निय ९७) गेण्हति (व प्र ब प्रव ५६) गेण्हदु (वि /आ प्र ए प्रव चा २३)

गेबेज्ज न [ग्रैवेयक] ग्रैवेयक, देवों का विमान। (द्वा २८) जाव दु उवरिल्लया दु गेवेज्जा। (द्वा २८)

गेह न [गृह] घर, मकान, गृह। उत्तममज्ज्ञिमगेहे। (बो ४७)
गो स्त्री [गो] गाय। (शी २९) गोपसुमहिलाण। (शी २९) -खीर न
[क्षीर] गाय का दूध। गोखीरखधधवल। (बो ३७)
गोसीर न [गोशीर्ष] चन्दन। (भा ८२) वज्ज जह तरुगणाण गोसीर।
(भा ८२)

घट पु [घट] घड़ा, कलश। जीवो ण करेदि घड । (स १००) करेदि घडपडरथाणि दव्वाणि। (स ९८)

चण वि [घन] 1 अतिशय, अधिक, अत्यन्त घोर। (निय ७१, द्वा ५) घणघाइकम्मरहिया। (निय ७१) 2 पु [घन] बादल, मेघ। (द्वा ५)-सोहा स्त्री [शोभा] मेघ की अत्यधिक दीप्ति। घणसोहमिव थिर ण हवे। (द्वा ५)

घर न [गृह] गृह, घर, मकान। (हे गृहस्य घरोपतौ २/१४४) गृह को घर आदेश हो जाता है। -त्थ [स्थ] गृहस्य। समणाण वा पुणो घरत्थाण। (प्रव चा ५४)

षाइ वि [पातिन्] घाति, नाश किये जाने वाले, क्षय करने योग्य। (प्रव ७१) द्योदघाइकम्ममल। (प्रव १) चउक्क वि [चतुष्क] घाति चतुष्क।(भा १४९) णहे घाइचउक्के। (भा १४९) जानावरण,दर्शनावरण,मोहनीय और अन्तराय,इन चार की घातिया सजा है।

घाण पु न [घ्राण] नाक, नासिका, नासा। (स ३७७) -विसय पु [विषय] घ्राण का विषय, सुगन्ध-दुर्गन्ध। (स ३७७) घाणविसयमाग्य गध। (स ३७७)

षाद सक [घातय] विनाश करवाना, नष्ट करवाना, क्षय कराना। तम्हा कि घादयदे। (स ३६६, ३६८)

घाद पु [घात] प्रहार, घात, विनाश, क्षय। णाणस्स दसणस्स य, भणिओ घादो तहा चरित्तस्स। (स ३६९) चादि देखो घाइ। (प्रव ६०) -कम्म पुन [कर्मन्] घातिया कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिया कर्म है। पक्खीणघादिकम्मो। (प्रव १९)

चि सक [ग्रह] ग्रहण करना। (स ४०६) घित्तु (हे कृ) धित्तव्वो (वि कृस २९६) पण्णाए घित्तव्वो। (स २९९)

चिष्प सक [ग्रह] ग्रहण करना, लेना। (स २९६) कह सो घिष्पदि अप्पा। (स २९६)

िषय न [घृत]घी, घृत। (बो १४) खीर स घियमय चावि। (बो १४)

चे सक [ग्रह] ग्रहण करना,लेना,धारण करना।सुद्धो अप्पाय घेत्तच्चो। (स २९५) घेत्तच्चो (विकृस २९६) घेत्तूण (स कृमो ७८,लि३)

घोर वि [घोर] भयकर, भयानक। हिंडदि घोरमपार। (प्रव ७७) घोर चरियचरित्त। (सु २५)

**घोस** सक [घोषय्] घोषणा करना , रटना, घोखना, याद करना। तुसमास घोसतो। (भा ५३) घोसतो (व कृ )

च

च अ [च] और, तथा, फिर, पुन, ऐसा, अथवा, क्योंकि, पादपूर्ति। (पचा १०८, स २९२, २९३, ३९२, प्रव १३, प्रव को ३८, निय २१, भा २) अण्ण च वसिट्टमुणी! (भा ४६) णाणी णाण च सदा। (पचा ४८)

चइ सक [त्यज्] छोड़ना, त्याग करना। (निय ९१, भा ६०, चा ४५) लहु चउगइ चइऊण। (भा ६०) चइऊण (स कृ निय ९१, भा ७३) चइऊण (स कृ निय १५७) भुजेइ चइतु परतत्ति। (निय १५७)

चइय न [चैत्य] प्रतिमा, देव, चैत्य। (भा ९१)

चड वि [चतुर्] चार, सख्या विशेष। (निय २३, भा २३, द १८, चा ४५) - वक वि [का] चार प्रकार। पावदि आराहणाच उक्क। (भा ९९) -गइ स्त्री [गिति] चतुर्गति, चार गितयाँ। लहु चउगइ चइऊण। (चा ४५, भा ६०, निय ४२) - णाण न [ज्ञान] चार ज्ञान। (मो ६०) - णिकाय न [निकाय] चार निकाय, चार समुह। (पचा ११८) -तीस वि [त्रिशत्] चौतीस। (बो ३१, द ३५) चउतीस अइसयगुणा। (बो ३१) -त्य न [थ] चतुर्थ, चौथा। (भा ११४, चा २६) -दस त्रि [दशन्] चौदह, चतुर्दश। (भा ९७,बो ६१) चउदसगुणठाण---।(भा ९७) -दसम [दशम] चौदहवा। (बो ३५) -भेद/कोद पुन भिद] चार भेद,चार प्रकार।(निय १२,१७)सण्णाण चउभेद।(निय १२) तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा।(निय १७)-मुह पु [मुख] चतुर्मुख, ब्रह्मा, विधाता। कर्मों से विमुक्त आत्मा चतुर्मुख (ब्रह्मा) आदि के रूपों को प्राप्त होती है। सव्वण्ह विण्ह चउमुहो बुद्धो। (भा १५०) -विह/ब्बिह वि [विध] चार प्रकार। (निय १०८, भा १६) सेविह चउविहलिग। (भा १११) -बीस स्त्री न [विंशति] चौबीस। पचिदिय चउवीस। (भा २९) -सिंहु स्त्री [षष्टि]

चौसठ। (द २९)

चउण वि [च्यवन] च्युत, नीचे आना। (बो २७)

चउर वि [चतुर्] चार। चउरो चिट्ठहि आदे। (मो १०५) चउरो भण्णति बद्यकत्तारो। (स १०९) - असी स्त्री [अशीति] चौरासी। (भा १२०) चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि। (भा ४७, १३४)

चकम वि [चक्रम] इधर उधर घूमना। (प्रव चा १३)

चकमण न [चक्रमण] परिभ्रमण। (पचा ७१)

चद्द पु [चन्द्र] चन्द्र, चन्द्रमा। (भा १४३) - प्पह पु [प्रभ] चन्द्रप्रभ, आठवें तीर्थकर का नाम। (ती भ ४)

चक्क न [चक्र] चक्र, अस्त्रविशेष। -धर/हर पु [धर] चक्रधर, चक्रवर्ती। कुलिसाउहचक्कधरा। (प्रव ७३) चक्कहररायलच्छी। (भा ७५) -ईसपु [ईश] चक्रेश, चक्रवर्ती। चक्केसस्स ण सरण। (द्वा १०)

चक्खु पुन [चक्षुष्] नेत्र, ऑख, दर्शन का एक भेद। (स ३७६, प्रव २९, निय १४) चक्खू अचक्खू ओही। -जुद वि [युत] नेत्रों सहित, नेत्रों का आलम्बन। दसणमिव चक्खुजुद। (पचा ४२) -विसय पु [विषय] चक्षु के विषय। चक्खूविसयमागय रूव। (स ३७६)

चडक्क पुन [दे] वचन की मार,चपेट,कठोर।दुज्जणवयण-चडक्क। (भा १०७)

चत्तवि [त्यक्त] छोड़ा हुआ, परित्यक्त। वोसट्टचत्तदेहा। (द ३६) चत्ता (स कृ निय ८८, प्रव ७९) चत्ता हि अगुत्तिभाव। (निय ८८) चत्ता (अ भू मो ७८, ७९) ते चत्ता मोक्खमग्गम्म।

बतारि वि [चतुर्] चार। जो चत्तारि वि पाए। (स २२९, भा ११, चा २३)

चदु वि [चतुर्] दार। चतुचकमणो भणिदो। (पचा ७१) -कष्ण पु
[कल्प] चार कल्प। (द्वा ४१) ब्रह्म आदि चार कल्प। -क्क वि
[ष्क] चतुष्क, चार प्रकार, चारो। पाणचदुक्किह सबद्धो।
(प्रव क्रे ५३)-गादिस्त्री [गिति] चार गितयाँ।चदुगगदिणिवारण।
(पचा २) -गुण वि [गुण] चतुर्गुण, चार गुण। चदुगुणि द्धेण।
(प्रव क्रे ७४) -वियण वि [विकल्प] चार विकल्प। (स १७८, •
पचा १४९) इदि ते चदुव्वियणा। (पचा ७४) -विष्ठ वि [विघ]
चार प्रकार। (स १७०, पचा ३०) चदुहि (तृ व पचा ३०)

चमर पु [चमर] चमर, चामर, जरी से निर्मित उपकरण विशेष, चॅवर, प्रातिहार्य का एक भेद। (द २९) चउसट्टिचमरसहिओ। (द २९)

चम्म न [चर्मन्] चमडा, खाल । (द्वा ४५) चम्ममयमणिच्चमचेयण पंडण ।

चय सक [त्यज्] छोडना, त्याग करना। (स ३५, भा ९१, मो ४) परदव्यमिणति जाणिदु चयदि। (स ३५) चयसु (वि /आ म ए भा ९१) चयहि (वि /आ म ए मो ४) चएवि (अप स कृमो २८)

चर सक [चर] गमन करना, आचरण करना, चलना, जाना।

(प्रव चा ३०, निय १४४, बो १०, भा ४, शी ५) चरिय चरउ सजोग्ग। (प्रव चा ३०) जो चरिद सजदो खलु। (निय १४४) चरताण (व कृद ५)

चरण पुन [चरण] आचरण, जीवन चर्या, चरित्र। (स १५५, प्रव चा २९,मो ५०,चा ४५,निय १४८,द ३१)चरण एसो दु मोक्खपहो। (स १५५)चरणदो(प ए निय १४८)चरणाओ (प ए द ३१)

चरमत पु [चरमान्त] सबसे अन्तिम। मिच्छादिट्टी आदी, जाव सजोगिस्स चरमत।(स ११०)

चरित्त न [चरित्र] चरित, आचरण! (स ७, प्रव २, निय ३, सू २५, शी ५, मो ५७) णवि णाण णचरित्त। (स ७) - बत वि [वन्त] चरित्रवान्, आचरणसपन्न। अप्पा चरित्तवतो। (मो ६४) - सुद्ध वि [शुद्ध] चारित्र से शुद्ध। णाण चरित्तसुद्ध। (शी ६) - हीण वि [हीन] चारित्रहीन, चारित्ररहित। णाण चरित्तहीण। (शी ५, मो ५७) चरित्ताणि (द्विब पंचा १६४) चरित्तादो (प ए प्रव ६)

चरिष न [चरित] आचरण। (पचा १५९)

चरिया स्त्री [चर्या] आचरण, गमन, प्रवृत्ति, चर्या। चरिया पमादबहुला। (पचा १३९) अपयत्ता वा चरिया। (प्रव चा १६) -जुत्त वि [युक्त] चर्यायुक्त,आचरणयुक्त।सागारण-गारचरियजुत्ताण। (प्रव चा ५१)

बल वि [चल] चचल, अस्थिर। चलमलिणमगाढत्तविविज्यि।

(निय ५२) दसणमुक्को य होइ चलसवओ। (भा १४२)

चहुिनह वि [चतुर्विघ] चार प्रकार। चहुिनहकसाए। (निय ११५) चाअ/चाग/चाय पु [त्याग] छोड़ना, परित्यक्त। बाहिचाओ विहलो। (प्रव चा २०, भा ३,८१ निय ६५)

चाउरग वि [चतुरङ्ग] चार प्रकार की, चार अवयव वाली। हिंडिद चाउरग। (मो ६७) छडिद चाउरग। (मो ६८) -बल न [बल] चतुरङ्गिणी सेना। (द्वा १०)

चादुर वि [चतुर्] चार, सख्या विशेष। -गदि स्त्री [गित] चतुर्गति। हिंडित चादुरगिदे। (शी ८) बण्ण पु [वर्ण] चार वर्ण। उवकुण्दि जो वि णिच्च, चादुरव्वण्णस्स समणसघस्स। (प्रव चा ४९)

चारण पु [चारण] ऋद्धि, आकाश में गमन करने की शक्ति। चारणमुणिरिद्धिओ। (भा १६०)

बारित न [चारित्र]चारित्र,आवरण।(पचा १६२,स १६३, प्रव ७, वा २) -पिडणिबद्ध वि [प्रतिनिबद्ध] चारित्र को रोकने वाला। चारित्तपिडणिबद्ध। (स १६३) -भर पु न [भर] भार, बोझ। चारित्तभरं वहतस्स।(निय६०)चारित्र के दो भेद है-सम्यक्त्वाचरण चारित्र और सयमाचरण चारित्र। नि शिक्तत, नि काक्षित आदि आठ गुणों से युक्त जो यथार्थ ज्ञान का आचरण करता है उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। जिणणाणदिट्ठी सुद्ध, पढम सम्मत्तचरणचारित्त। विदिय सजमचरण, जिणणाणसदेसिय त

पि॥ (चा ५)

चावि अ [च+अपि] और भी। (पचा ४२, स २१) अहमेद चावि पुव्यकालम्हि। (स २१)

चानीस स्त्री न [चत्वारिंशत्] चालीस। सट्टी चालीसमेव जाणेह। (भा २९)

वि अ [चि] ही। (स १२०) कम्म चि य होदि पुग्गल दव्व। (स १२०)

वित सक [चितय] याद करना, विचार करना, ध्यान करना, चितन करना। (स १८८, निय ९८, भा १३०) चेदा चितेदि एयत्त। (स १८८) चितिज्जो (वि | आ म ए निय ९८, द्वा २, ५८) चितिज्ज (वि | आ म ए स २३९) णिच्छयदो चितिज्ज। चितेद्द (व प्र ए भा ११५) चितए (व प्र ए निय ९६) सोह इदि चितए णाणी। चित | चितेहि (वि | आ म ए भा ४२,१०२) चितेह (वि | आ म ब भा २३) चिततो (व कृ भा १३०, स २९१)

वितणीय वि [चिन्तनीय] चिन्तन करने योग्य।(भा ११५)जाव ण चितेह चितणीयाइ। (भा ११५)

विता स्त्री [चिन्ता] शोक, चिन्ता। (स ३०३, निय ६,१८०) णवि चिता णेव अट्ठरुद्दाणि। (निय १८०)

विडु अक [स्था] स्थित होना, बैठना, ठहरना, रुकना। (पचा १४४, प्रव जे ८६) तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं। (पचा १४४)

विद्वा स्त्री [चेष्टा] प्रयत्न, आचरण। (स ३२५, पचा १६०) जह

चिट्ठ कुळतो। (स ३५५) चिट्ठासु (स ब स २४१)

चित्त न [चित्त] 1 हृदय, मन। (पचा १३५, निय ११६,स २७१) चित्ते णित्य कलुस्स। (पचा १३५) -पसाद पु [प्रसाद] चित्त की प्रसन्तता, चित्त की निर्मलता। चित्तपसादो य जस्स भाविम्म। (पचा १३१) बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवमान, मित, विज्ञान, चित्त भाव और परिणाम ये सब एकार्यवाची है। (स २७१) 2 वि [चित्र] विचित्र, नाना प्रकार का। (प्रव ५१) सव्वत्य सभव चित्त। (प्रव ५१)

चिय/च्चिय अ [एव] ही, निश्चयात्मक अव्यय। (स १३९, चा ६) जह जीवेण सहच्चिय। (स १३९)

चिर न [चिर] बहुत समय, देर। (स २८८) णत्थि चिर वा खिप्प। (पचा २६) -काल पु [काल] बहुत समय, अधिकसमय। चिरकालपिडबद्धो। (म २८८) -सचिय वि [सचित] बहुत समय से सचित, काफी समय से इकट्ठा किया हुआ। (भा १०९) चिरसचियकोहिसीहै। (भा १०९)

चुअ वि [च्युत] च्युत, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त। (मो ८,७७)

चुक्क अक [भ्रम्] चूकना, रहना, छूट जाना! (बो २२, स ५) चुनसीदी वि [चतुरशीति] चौरासी ।(मा १३६)

चूडामणि पु स्त्री [चूड़ामणि] सिरमोर, सिरताज, शिखर का ऊपरी हिस्सा। (भा ९३)

वेइ/वेइयपुन [वैत्य] प्रतिमा, देव। (भा ९१, बो ७८) चेइयबद्य

मोक्ख। (बो ८) - हर न [गृह] चैत्यगृह, जिनालय, मन्दिर। चेद्रहर जिणमग्गो। (बो ८)

मेड अक [स्था] चेष्टा करना, प्रवृत्ति करना। तह चेट्टतो दुही जीवो।(स ३५५) चेट्टतो (व कृ )

चेद अक[चित्] अनुभव करना, जानना। त दोस जो चोदिद। (स ३८५) चेदयदि जीवरासी। (पचा २८)

बेद पु [चेत्] आत्मा, जीव, चेतना। (पचा २७, स ११८)

चेदग वि [चेतक] 1 चेतक, चैतन्य। 2 पु [चेतक] अनुभव करने वाला, जानने वाला, ज्ञाता। (पचा ६८) जीवो चेदगभावेण कम्मफल। (पचा ६८)

चेदण पु [चेतन] चैतन्य, जीव, चेतना, आत्मा। (पचा १६, प्रव को ३१, निय ३७) जीवगुणा चेदणा य उवओगो। (पचा १६) -अप्पग वि [आत्मक] चैतन्यमय, चैतन्यस्वरूप, चेतनात्मक। जीवा ससारत्था, णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा। (पचा १०९) -गुण पु न [गुण] चैतन्गुण।(निय ३७)-भाव पु [भाव] चैतन्यभाव। चेदणभावो जीवो। (निय ३७)

चेदणा स्त्री [चेतना] चेतना, उपयोग। (प्रव जे ३१) परिणमिद चेदणाए, आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा। (प्रव जे ३१) चेदणाए (तृए) -गुणपुन [गुण] चेतना गुण। (पचा १२७, निय ४६, स ४९) चेदणागुणमसद्। (पचा १२७)

बेदय न [चेतक] चेतक,ज्ञानी,चैतन्य।अप्पाण चेदयाइ अण्ण च। (बो ७) चेदि अ [च+इति] तथा, और,ऐसा। (स २५७,२५८)

चेदि/चेदिय पुन [चैत्य] प्रतिमा, मूर्ति। अरहतसिद्धचेदिय। (पचा १६६) -हर न [गृह] चैत्यगृह, चैत्यालय। णाणमय जाण चेदिहर। (बो ७)

चेयणा स्त्री [चेतना] चेतना,जीव। (भा ६४)-गुण पुन [गुण] चेतना गुण।अव्वत्त चेयणागुणमसद्द। (भा ६४) -भाव पु [भाव] चेतनाभाव, चैतन्यभाव। अत्यि धुव चेयणाभावो। (बो १६) -सहिख वि [सहित] चेतना सहित। णाणसहाओ य चेयणासहिओ।(भा ६२)

चेल न [चेल] वस्त्र, कपडा। पचिवहचेलचाय। (भा ८१) चेलेण य परिगहिया। (सू १३) - खड पु न [खण्ड] वस्त्रखण्ड, वस्त्र का टुकड़ा। गेण्हदि व चेलख़ड़। (प्रव चा ज वृ २०)

चेव अ [च+एव] ही, पादपूर्ति अव्यय। (पचा ७५, स ६,प्रव ४,चा ८) सो चेव हवदि लोओ। (पचा ४) णाणमओ चेव जायदे भावो। (स १२८)

चो वि [चतुर्] चार, सख्या विशेष। (द ३२) चोण्ह वि समाजोगे। चोण्ह (च /ष ब) (हे सख्याया आमो ण्ह ण्ह ३/१२३)

चोक्ख वि [दे], चोखा, शुद्ध, पवित्र, साफ। चोक्खो हवेइ अप्पा। (द्वा ४६)

बोर पु [चोर] चोर,तस्कर। चोरो त्ति जणम्मि वियरतो। (स ३०१, लि १०)

छ त्रि [षष्] छह सख्याविशेष। (पचा ७६, स ३२१, निय २१) -क्क वि [क्क] छह प्रकार। (द्वा ४१) -क्काय न [काय] छहकाय, छह प्रकार के जीव। (बो २,५९,पचा ११०,१११) छक्कायसुहकर। (बो २) पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय ये छह भेद है। -जीव पु [जीव] छह जीव। (स २७६,भा १३२) -ण्णवदि वि [नवित] छियानवै। (भा ३७) एक्केक्केंगुलिवाही, छण्णवदी होति जाणमण्याण। -सीस स्त्री न [त्रिशत्] छत्तीस। छत्तीस तिण्णिसया। (भा २८) - इव्ब पुन [द्रव्य] छह द्रव्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एदे छहव्वाणि। (निय ३४) -इस त्रि [दश] सोलह। (भा ७९) -प्पयार पु [प्रकार] छह प्रकार। ते होति छप्पयारा। (पचा ७६) खघा ह छप्पयारा। (निय २०) स्कन्घ के छह भेद है। (देखो*-*खघ) **-ब्भेय** पुन [भेद] छह प्रकार। (निय २१) - ब्बिह वि [विघ] छह प्रकार। (स ३२१) छस्सु (स ब प्रव चा १८)

छंड सक [छर्दय्/मुच्] छोडना, त्याग करना। (प्रव चा १९, सू १४, मो ६८) सुत्तिठओं जो हु छडए कम्म। (सू १४) छडति (व प्र ब मो ६८) छडिऊण (स कृ मो ७)

**छडिय** वि [मुक्त] छोड़ा हुआ। इदि समणा छडिया सव्व। (प्रव चा १९)

छंद पु न [छन्दस्] छन्द, वृत्त। वायरणछदवइसेसिय। (शी १६)

छत्त न [छत्र] छत्र, छाता, आतपत्र। (बो ४५)

छिद्दिस्त्री [दे] वमन, उल्टी। (भा४०) छिद्दिखरिसाणमज्झे। (भा४०)

**छदुमत्य** वि [छद्मस्थ] असर्वज्ञ, सम्पूर्ण ज्ञान से रहित, अज्ञानी। (प्रव चा ५६)

छन न [छल] कपट, माया, छल। चुक्किज्ज छल् ण घेल्व्य। , (स ५)

छह वि [षष्] छह। (बो ५३) छहसहणणेसु भणियणिग्गया। (बो ५३) -दब्ब पुन [द्रव्य] छहद्रव्य। (द १९) छहदव्यणवपयत्या। (द १९)

**छादाल** स्त्री [षट्चत्वारिंशत्] छयालीम। (भा १०१) छादालदोसद्वसिय। (भा १०१)

खाया स्त्री [छाया] छाया, छाँव। (निय २३, मो २५) छायातवद्वियाण। (मो २५)

छिद सक [छिद्] छेदना, खण्ड-खण्ड करना, काटना, विभक्त करना।(भा १२१,लि १६) छिददि य भिददि य तहा। (स २३८) छित्तूण (स कृ मो ९८)

छिज्ज सक [छिद] छेदना, खण्डित करना, काटना। (स २०९, २९४) छिज्जदु वा भिज्जदु वा। (स २०९) छिज्जदु (वि /आ प्र ए ) छिज्जति (व प्र ए स २९५)

खिद्द न [छिद्र] छेद, दरार, कटाव, विवर, गङ्ढा। (पचा १४१) पावासव छिद्द। (पचा १४१) छिण्ण वि [छिन्न] खण्डित, कटे हुए, छिन्न-भिन्न। (भा २०) छिण्णा णाणत्तमावण्णा। (स २९४)

खुधा/खुह/खुहा स्त्री [क्षुघ्] छुधा, भूख। (प्रव चा ५२) रोगेण वा खुधाए। (प्रव चा ५२) छुहतण्हभीरु। (निय ६) ण य तिण्हा णेव खुहा। (निय १७९)

छेद पु [छेदय्]छिन्न करना, तोड़ना, काटना। (वि कृ स २९५)
छेद पु [छेद] छेद, नाश, नष्ट। (प्रव चा ११) छेदो समणस्स
कायचेट्टिम्म। (प्रव चा ११) - उबद्वाबग न [उपस्थापक] सयम के
छेद का फिर स्थापन करने वाला, सयम विशेष। (प्रव चा ९)
समणो छेदोवट्ठावगो होदि। (प्रव चा ९) - विहीण वि [विहीन]
छेद विहीन, भन्न रहित। छेदविहूणो भवीय सामण्णे।
(प्रव चा १३)

छेदण वि [छेदन] छेदन करने वाला, काटने वाला, तोड़ने वाला, छिल्निभिन्न करने वाला। (निय ६८) बद्यणछेदणमारण। (निय ६८) छेदणम न [छेदनक] छैनी। पण्णाछेदणएण उ, छिण्णा णाणत्तमावण्णा। (स २९४)

## ज

जस [यत्] जो। ज (प्रएचा ३) जो (प्रएचा ३९) जत्तो (प ए प्रव ५) जत्य (स एभा ३३) जो वावीसपरीसहसहित।(सू १२) जद्द अ [यिद] 1 यदि, जो। (स २८९,२९०, सू १८, भा ४) जइ दसणेण सुद्धा। (सू २५) 2 पु [यित] मुनि, इन्द्रियविजयी। (चा २७,भा ५)-धम्म पुन [धर्म] यतिधर्म।सुद्ध सजमचरण

जइधम्म णिक्कल वोच्छे। (चा २७)

जइआ/जइया अ [यदा] जो, जितने, जिस प्रकार, जिस समय। (स १८३,२२२) जइया उ होदि जीवस्स।

ज अ [यत्] जो, क्योंकि, जो कुछ, परन्तु, जैसे।(पचा ८२,९०, स १४५,१७२,२६०, बो ४) कम्म ज पूव्वकय। (स ३८३)

जगम वि [जङ्गम] चलने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने वाला। (बो १२) जगमेण रूवेण। (बो १२) -देह न [देह] जङ्गम शरीर, चलता-फिरता शरीर। सपरा जगमदेहा। (बो ९)

जत न [यन्त्र] यन्त्र, शिल्पकर्म। जतेण दिव्वमाणो। (लि १०) जप सक [जल्प्] बोलना, कहना, जह को वि णरो जपदि। (स ३२५) राएण कदित जपदे लोगो। (स १०६) जिपकण (स कभा १६३) जपेमि (व प्र ए मो २९)

जग न [जगत्] ससार। (प्रव २९) अक्खातीदो जगमसेस। जगदि (स ए प्रव २६) सब्वे वि य तग्गया जगदि अट्टा।

जग्ग अक [जागृ] जागना, नींद से उठना, सचेत होना। (मो ३१) जो सुत्तो ववहारे, सो जोई जग्गए सकज्जम्मि। (मो ३१) जग्गाविज्जइ (प्रेवप्रए) कम्मेहिं सुवाविज्जइ, जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहिं। (स ३३३)

जठर न [जठर] पेट, उदर। (भा ४०) जठरे वसिओ सि नणणीए। (भा ४०)

जण पु [जन] 1 मनुष्य, आदमी। चोरो त्ति जणम्हि क्रियेरहोगः

(स ३०१) जणेहिं (तृब प्रव चा २३) मा जणरजणकरण। (भा ९०) -बद पु [पद] जनपद, नगर। 2 जन्म। जणुळ्येगो। (निय ६)

जण सक [जनय्] उत्पन्न करना, पैदा करना। जणयति विसयतण्ह। (प्रव ७४) जणयति (व प्र ए ) जणेदि (व प्र ए निय १२८) जणण न [जनन] उत्पत्ति। (निय १७८) मुच्छादिजणणरहिद।

ाणण न [जनन] उत्पत्ति। (निय १७८) मुच्छादिजणणरहिद। (प्रव चा २३)

जणणी स्त्री [जननी] माता, जननी। (भा १७,१९,४०) जणणीए (ष ए भा ४०) जणणीण (ष ब भा १७)

जद वि [यत] यत्नाचार, उपयोगमय प्रवृत्ति। (प्रव चा १८)

जदा अ [यदा] जब, जिस समय। (पचा १४३, प्रव ९) कोघो व जदा माणो। (पचा १३८)

जिंदि अ [यदि] 1 देखो जइ। (पचा ९२, स ८५, प्रव ६९) -िव अ [अपि] लेकिन, किन्तु, यद्यपि। कुव्वदु लेवो जिदिवि अप्प! (प्रव चा ५१) 2 पु [यति] देखो जइ। (स १५६, प्रव ज्ञे ९७) जिदीण (घ व प्रव ज्ञे ९७)

जध/जधा अ [यथा] जैसे, जिस तरह, जिस प्रकार। (प्रव ६८)
-जाद वि [जात] यथाजात, वास्तविकरूप में उत्पन्न।
जधजादरूवजाद। (प्रव चा ५) -त्यपद वि [अर्थपद] यथावस्थित
पदार्थ। जधत्थपदणिच्छदोपसतप्पा। (प्रव चा ७२) -आदिष्च पु
[आदित्य] जिस प्रकार सूर्य। सयमेव जधादिच्चो। (प्रव ६८)
जम्म पु [जल्य] वचनविस्तार, कथन। (निय ९५,१५०) जम्मेसु जो

ण वट्टइ। (निय १५०)

जम्म पु न [जन्मन्] जन्म, उत्पत्ति, उद्भव। (निय ४७, बो २९, भा २७) जम्मजरामरणपीडिओ। (भा ३४) - अतर न [अतर] जन्मान्तर, दूसरे जन्म मैं। (भा ४) - बेलि स्त्री [विल्ल] जन्मवेल, जन्मरूपी लता। ते जम्मवेलिमूल। (भा १५२)

जम्हा अ [यस्मात्] क्योंकि, इसलिए, यत , चूकि, जिस कारण। (पचा ९३,१३३, स ३३९,३४६, निय ३६) जम्हा तम्हा गच्छदु। (स २०९)

जय अक [जय] जयवन्त होना, पूजा को प्राप्त होना। सुदणाणि भद्दबाहू, गमयगुरू भयवओ जयउ। (बो ६१) जयउ (वि /र्आ प्र ए)

जय पु [जय] जय, बिजय, जीत। (मो ६३) जय च काऊण जिणवरमएण। (मो ६३)

जया अ [यदा] जब,जिस समय। जया विमुचदे चेदा। (स ३१५) जर वि [जरत्] बूढा,वृद्ध। (निय ४७,भा ६१,द १७) जरमरणवाहिहरण। (द १७)

जरा स्त्री [जरा ] बुढ़ापा। (निय ६,४२)

जल न [जल] पानी, जल। (निय २२, भा २१, प्रव ज्ञे ७०) - वर पुस्त्री [चर] जल मैं रहने वाले जीव। जलचरथलचरखचरा। (पचा ११७) - बुब्बुद वि [बुद्बुद] जल का बबूला। (द्वा.५) जल अक [ज्वल] जलना, दहना। मारुयवाहा विवज्जिओ जलइ।

(भा १२२)

जलण पु [ज्वलन] अग्नि, आग। हिमजलणसलिल। (भा २६) जसु पु [दे] आहार। (लि २१) पुस्चिलघरि जसु भुजइ। (लि २१) जह अ [यथा] जिस तरह, जैसे, जिस प्रकार। (पचा ३३, स ८,

निय ४८, द १०, सू १८) जह राया ववहारा। (स १०८) जह सक [हा] त्यागना, छोडना। (प्रव ७९,८१, चा १३,१४,

स १८४,४११) ण जहिद णाणी उ णाणित्त। (स १८४) जहित्तु (स कृ स ४११)

जहण्ण वि [जघन्य] निष्कृष्ट, हीन, जघन्य, अत्यन्त कम। जम्हा दु जहण्णादो। (स १७१) जहण्णादो (प ए) - यत्त पु [पात्र] जघन्यपात्र।(द्वा १८)-भाव पु [भाव] जघन्यभाव। दसणणाण-चरित्त, जपरिणमदे जहण्णभावेण। (स १७२)

जहा अ [यथा] देखो जह। (स २१८, प्रव ३०, सू ३) -कम न [कम] यथाकम, अनुक्रम, क्रम के अनुसार। जहाकम समासेण। (द १) -कमसो अ [क्रमश] यथाक्रम से, एक-एक करके। इय णायव्या जहाकमसो। (बो ४) -बाद न [ख्यात] यथाख्यात, निर्दोषचरित्र,परिपूर्ण सयम।सखेवेण जहाखादा। (बो ५८) जोग्ग वि [योग्य] यथायोग्य, उसी के अनुसार, यथानुरूप। पविसति जहाजोग्ग। (प्रव के ८६) -बन न [बल] यथाशक्ति। तम्हा जहाबल जोई। (मो ६२)

जहेव अ [यथैव] जैसे ही, समान। (स ५७, १७६) बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स। (स १७४)

जा अ [यावत्] जबतक,जो। (पचा १३९,स १९,निय ६९,

भा १३१) उत्थरइ जा ण जर ओ। (भा १३१)

जा सक [या] प्राप्त करना, जानना, जाना। तेहिं वि ण जाइ मोह। (भा १२९, मो २१) जाओ (अनि भू भा ३३,५०,५३) मोहो खलु जादि तस्स लय। (प्रव ८०)

जाइ स्त्री [जाति] जन्म, जाति, कुल,नामकर्म का एक भेद। जाइजरमरणरहिय। (निय १७६) देसकुलजाइसुद्धा।

जाण सक [ज्ञा] जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। (स २) त जाण परसमय। (स २) जाणइ/जाणदि (व प्र ए सू ५, भा ३१, स १४३, २०१) जाण (वि /आ म ए स २१६, निय ४६, भा २, चा ४३, बो ७) जाणिज्जइ (वि प्र ए सू १६) जाणिज्जह (वि म ब भा ८७) जाणिऊण (स कृ सू ६, चा ४०) जाणतो • (व कृ स २९०) जाणादि (व प्र ए प्रव जो ४९, ६५)

जाण वि [जानन्] जानता हुआ। (प्रव ५२)

जाणअ/जाणग वि [ज्ञायक] जानने वाला, ज्ञायक। (स ६,७, प्रव ३३, मो २९) जाणओ दु जो भावो। (स ६) जाणगो तेण सो होदि। (स २१०,२१३) - भाब पु [भाव] ज्ञायक भाव। जाणग-भावो णियदो। (स २१४)

जाणणा न [ज्ञान] जानना, जानकारी, बोध। (प्रव ३४) तज्जाणणा हि णाण, सुत्तस्स य जाणणा भणिया। (प्रव ३४)

जाणय वि [ज्ञायक] जानने वाला। जीवो दु जाणयो णाणी। (स ४०३) -सहाब [स्वभाव] ज्ञायक स्वभाव। अप्पाणं मुणद्भि जाणयसहाव। (स २००) जाणि वि [ज्ञानिन्] ज्ञाता, जानने वाला। (प्रव जे ८२, निय ६९)

जाद वि [जात] उत्पन्न हुआ, पैदा। (पचा २९, प्रव १९, निय १५८) जादो सयस चेदा। (पचा २९)

जाम अ [यावत्] जब तक। विसएसु णरो पवट्टए जाम। (मो ६६) जाय अक [जन्] उत्पन्न होना, जन्म लेना। (पचा १७, स १९२, प्रव के ७५) जायदि कम्मस्स वि णिरोहो। (स १९१) जायद्दे (व प्र ए स १९२) जायदे (व प्र ए पचा १७) जायते (व प्र व पचा ६२९, स १३१, प्रव के ७५) जायणा स्त्री [याचना] याचना, प्रार्थना। गथमगाहीय जायणासीला।

**जायणा** स्त्री [याचना] याचना, प्रार्थना। गथग्गाहीय जायणासीला (मो ७९)

जरिसया वि [यादृशक] जैसा, जिस तरह का। (पचा ११३, निय ४७) जीवो भाव करेदि जारिसय। (पचा ५७)

जाव/जाव अ [यावत्] जब तक, जो कि। (पचा १४१, स ६९, प्रव जो ७२, भा ११५) जावत्तावत्तेहि पिहिय। (पचा १४१) जाव अपिडक्कमण। (स २८५)

जिन्च सक [घ्रा] सूघना, गन्ध लेना। ण त भणइ जिग्घ मित सो चेव। (स ३७७) जिग्घ (वि ।आ म ए )

जिण पृ [जिन] जिन, अर्हत्, केवलज्ञानी, सर्वज्ञ, जितेन्द्रिय। जो कर्ममन्तरिहत, शरीर रिहत, अतीन्द्रिय, केवलज्ञानयुक्त, विशुद्धात्मा, परमेष्ठी, परमजिन, शिवकर, शाश्वत् और सिद्ध है। मलरिहओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धपा। परमेट्ठी परमजिणो. सिवकरो सासओ सिद्धो।। (मो ६) -अवमद वि [अवमत] जिनकथित। (स ८५) -आणा स्त्री [आज्ञा] जिनेन्द्र दव की आजा। (भा ९१) -इद पु [इन्द्र] जिनेन्द्र। (प्रव चा ४८) - जबएस/ जबदेस पू [जपदेश] जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादन, सर्वज्ञ का।(स १५०, निय १७, प्रव १७, मो १३) एसो जिणोवदेसो।(स १५०)-उत्तम वि [उत्तम] जिनोत्तम, सर्वज्ञ। (पचा ३) -कहिय वि [कथित] सर्वज्ञ द्वारा कथित, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित। जिणकहियपरमसूत्ते। (निय १५५) - ब्खाद वि [ख्यात] जिनकथित, सर्वज्ञ कथित। (प्रव चा ६४) -णाण न [ज्ञान]सर्वज्ञ का ज्ञान! जिणणाणदिद्विसुद्ध।(चा ५)-दसण न [दर्शन] जिनदर्शन। जिणदसणमूलो। (द ११) -देव पु [देव] जिनदेव, वीतराग प्रभू। (मो ३०) -धम्म पुन [धर्म] जिन धर्म। (भा ८२) -पडिमा स्त्री [प्रतिमा] जिन प्रतिमा, जिनमूर्ति। (बो ३) -पण्णत्त वि [प्रज्ञप्त] जिनदेव प्रतिपादित, कथित। (भा ६२, मो १०६) एव जिणपण्णत्त। (द २१) -भणिय वि [भिणित] सर्वज्ञकथित। (चा ६, सू ५) - भित्त स्त्री [भिक्त] जिनेन्द्रभक्ति, जिनभक्ति। त कुण जिणभत्तिपर। (भा १०५) -भवण न [भवन] जिनालय। (बो ४२) -भावण पु [भावन] जिनचितन। जिणभावण भविओ धीरो। (भा १२९) - भावणा स्त्री [भावना] जिनेन्द्र प्रणीत भावना, जिनेन्द्रकथित चितन। भावहि जिणभावणा जीवा। (भा ८) - भासिद वि [भाषित] जिनेन्द्र कथित। उवसतखीणमोहो,मग्ग जिणभासिदेण समुपगदो।

(पचा ७०) -मगग पु [मार्ग] जिनमार्ग, जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रतिपादित आगमपथ। तम्हा जिणमग्गादो। (प्रव ९०) जिणमग्गादो (प ए )जिणमग्गे (स ए निय १८५, बो २) जिण मग्गम्मि (स ए लि १३) -मद/मय न [मत] जिनमत, जिनसिद्धान्त। जिणमदम्मि (स ए प्रव चा १२) जिणमयवयणे। (भा १५९) - मुद्दा स्त्री [मुद्रा] जिनमुद्रा, जिनदेव की छवि। (बो ३) दृढ़ता से सयम धारण करना, सयममुद्रा, इन्द्रियों को विषयों से विमुख करना इन्द्रिय मुद्रा, कषायों के वशीभूत न होना कषायमुद्रा और ज्ञान स्वरूप मे स्थिर होना, ज्ञानमुद्रा है।इस प्रकार जिनमुद्राए कही गईं है। (बो १८) - लिग न [लिज़] जिनलिज़, जिनदेव द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अवलम्बन, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग का अनुसरण। जिणलिगेण वि पत्ती। (बो १४, भा ३४, ४९) -वयण न [वचन] जिनवचन, सर्वज्ञवाणी, वीतरागवाणी। (पचा ६१, भा ११७, सु १९) -बर पु [वर] जिनदेव, जिनवर, जिनों मे श्रेष्ठ। (पचा ५४,स ४६,प्रव ४३,निय ८९, भा १५२, द १) - बरवसह पु [वरवृषभ] प्रधान गणधर। (प्रव चा १) -बरिद पू विरेन्द्र] सर्वज्ञी (प्रव चा २४,मा ७६,मो ७) -बसह पू [वृषभ] जिनश्रेष्ठ। (प्रव २६) -विंव न [बिम्ब] जिनबिम्ब, जिनदेव का आकार,सर्वज्ञ का प्रतिरूप।(बो १५)-**सत्य** पुन [शास्त्र] जिनागम। जिणसत्यादो अट्ठे। (प्रव ८६) अर्हन्त भगवान् द्वारा कथित, गणधरो के द्वारा अच्छी तरह रचित वचन. जिनागम या जिनशास्त्र है। अरहतभासियत्य, गणघरदेवेहि

गथिय सम्म। (सु १) जिनागम या जिनशास्त्र सर्वज्ञ के वे वचन है, जो परस्पर विरोध से रहित है, उनको जो श्रमण जीवादि तत्त्वों के मनन पूर्वक धारण करता है उसका उद्यमश्रेष्ठ है। (प्रव चा ३२-३७) -समय पु [समय] जिनशासन, जिनागम, जिनवचन। णिहिट्रा जिणसमए। (निय ३४) -सम्म न [सम्यग्] जिनोपदिष्ट सम्यक्त्व। जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित तत्त्व के प्रति आठ अङ्ग सहित जो श्रद्धान है, वह जिनसम्यक्त्व है। (चा ८) -सम्मत्त न [सम्यक्त्व] जिनश्रद्धान। (चा ११.१४) -सासण न [शासन] जिनशासन, जिनागम, जिनवचन। रायादिदोसरहिओ, जिणसासणमोक्खमग्गुत्ति। (चा ३९) -सुत्त न [सूत्र] जिनसूत्र, जिनवचन। सम्मत्तस्स णिमित्त, जिणसूत्त तस्स जाणया पुरिसा। (निय ५३) जिनसूत्र को जानता हुआ जीव ससार की उत्पत्ति के कारणों को नाश करता है। सुत्तिमि जाणमाणो, भवस्स भवणासण च सो कुणदि। (सू ३) जिणा (प्रबस ३९०) जिणस्स (ष ए द १८) जिणाण (ष ब पचा १) जिण सक [जि] जीतैना, वश में करना। जे इदिए जिणित्ता। (स ३१) जिणित्ता (स कु स ३२)

जित्तिय अ [यावत्] जितने। (स ३३४) सुहासुह जित्तिय किचि। (स ३३४)

जिद/जिय वि [जित] जीता हुआ,पराभूत करने वाला,जीतने वाला। -इदिय वि [इन्द्रिय] इन्द्रियों को जीतने वाला। (स ३१) त खुल जिदिंदिय। (स ३१) -कसाख पु [कषाय] कषाय को जीतने वाला, जितकषाय। पर्चेदियसवुडो जिदकसाओ। (प्रव चा ४०) वावीसपरीसहा जिदकसाया। (बो ४४) - भव पु [भव] ससार को जीतने वाला। णमो जिणाण जिदभवाण। (पचा १)-मोह पु [मोह]मोह को जीतने वाला। त जिदमोह साहु।(स ३२)

जिप्प सक [जि] जीत जाना। (मो २२) जो कोडिए ण जिप्पइ। (मो २२) जिप्पइ (व प्र ए )

जिब अक [जीव्] जीवनधारण करना, जीवित रहना। मरदु व जीवदु व जीवो। (प्रव चा १७) जीवदु (वि /आ प्र ए )

जीब पुन [जीव] चेतना, आत्मा, प्राणी, । (पचा १२७, स १४६, प्रव को ३५, चा ४, शी १९, लि ९, भा ८) जो प्राणों से जीवित है, वह जीव है। जीवो त्ति हवदि चेदा। (पचा २७) जो रस, रूप, गन्ध रहित है, अव्यक्त, चेतनागुण युक्त, शब्द रहित, जिसका किसी चिह्नन अथवा इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार कहने में नहीं आता, वह जीव है। अरसमरूवमगध, अव्वत्त चेदणागुणमसद। जाण अलिगगहण, जीवमणिदिट्ठसठाण।। (स ४९, निय ४६, भा ६४) मोह से रहित जीव है। जीवो ववगदमोहो। (प्रव ८१) जो चार प्राणों से जीवित है वह जीव है। पाणेहिं चदुहिं जीविदे, जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्व। (प्रव ५५) जीव ज्ञान स्वभाव और चेतना सहित है। णाणसहाओ य चेदणासहिओ। (भा ६२) पचास्तिकाय में जीव के अनेक भेद किये गये हैं- चैतन्य गुण से युक्त होने से जीव एक

प्रकार का है। जानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार का है। कर्मचेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना से युक्त या उत्पाद .व्यय एव धौव्यरूप होने से तीन प्रकार का है।चार गतियों में परिश्वमण करने के कारण चार प्रकार का है। चारो दिशाओं एव ऊपर व नीचे गमन करने वाला होने से छह प्रकार का है। सप्तभन्न के कारण सात प्रकार का है।आठकर्मों के कारण आठ प्रकार का है।नव-पदार्थों रूप प्रवृत्ति होने के कारण नव प्रकार का है। पृथिवी, जल,तेज,वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन दश भेदों से युक्त होने से दश प्रकार का है। (पचा ७१,७२) जीव का विवेचन मुक्त-ससारी, त्रस-स्यावर,गति,भव्य एव अभव्य की दृष्टि से भी किया गया है। (पचा १०९,१२४) जीवस्स चेदणदा। (पचा १२४) जीव का गुण चेतनता है। -काय पु [काय] जीव समूह, जीवराशि। (प्रव ४६) -गुण पु न [गुण] जीवगुण। जीवगुणा चेदणा य उवओगो। (पचा १६) चेतना और उपयोग के अतिरिक्त औपशमिकादि भाव भी जीव के गुण है। (पचा ५६) - बाद प [घात] जीवघात, जीवों का विनाश। (लि९) किसिकम्मवणिञ्जजीवधाद। (लि ६) -ट्ठाण/ठाण न [स्थान] जीवस्थान। (स ५५. निय ७८. बो ३०) पज्जत्तीपाणजीवठाणेहिं। (बो ३०) -णिकाय पु [निकाय] जीव समूह । एदे जीवणिकाया। (पचा ११२,१२०, प्रव जे ९०) - णिबद्ध वि [निबद्ध] जीव के साथ बधे हुए। जीवणिबद्धा एए। (स ७४) -त वि [त्व] जीवत्व,

जीवपना। जीवत्त पुग्गलो पत्तो। (स ३५,६४) -दया स्त्री [दया]जीवदया, जीवों पर करुणा। (शी १९) जीवदया दमसच्च। (शी १९) -परिणाम पु [परिणाम] जीवस्वभाव। जीवपरिणामहेद्र। (स ८०) -भाव पु [भाव] जीवभाव, जीवस्वभाव। (पचा १७,स १४०) सताणता य जीवभावादो। (पचा ५३) -मय पू [मय] जीवमय। (प्रव जो ३०) -राय पू [राजन्] जीवरूपी राजा। (स १८) एव हि जीवराया। -रासि पू स्त्री [राशि] जीवराशि, जीवसमूह। चेदयदि जीवरासी। (पचा ३८)-विमुक्क वि [विमुक्त] जीव रहित।जीवविमुक्को सवओ। (भा १४२) -सिसद वि [सश्चित] जीवाश्चित, जीवों से सहित। (पचा ११०) -सण्णा स्त्री [सज्ञा] जीवसज्ञा, जीव के शरीर रूप कारण। एकेन्द्रिय आदि कारण, सुक्ष्म-बादर आदि कारण।(स ६७)-समास पु [समास] जीवसमास,जीवौ का सक्षेपीकरण। (भा ९७) -सरूब [स्वरूप] जीवस्वरूप, जीव का लक्षण। णाण जीवसरूव। (निय १७०) -सहाव पु [स्वभाव] जीवस्वभाव। (पचा ३५, भा ६३) जेसि जीवसहावो। (भा ६३) जीवो (प्र ए स १५०,पचा १२८)जीव(द्वि ए पचा १२७) जीवा (प्रबपचा १०८, स २२८) जीवे (द्विबस १४१) जीवेण (तए निय ९०) जीवेहिं (त ब पचा ९०) जीवस्स (च ष ए निय ४२) जीवाण/जीवाण (ष च ब पचा १९, स २६५) जीवादो (प ए स २८) जीविम्ह (स ए स १०५) जीव अक [जीव] जीना। (पचा ३०, स २५१, प्रव जो ५५)

आऊदएण जीविद।(स २५२)जीविद (व प्र ए स २५१, पचा ३०)जीवस्सिद (भिवि प्र ए पचा ३०, प्रव के ५५) जीव सक [जीव्] जीवित करना। जीवेमि (उ ए स २५०) जीविज्जामि (भिवि उ ए स २५०) जीवावेमि (प्रे उ ए स २६१)

जीविद/जीविय न [जीवित] जीवन, जिन्दगी। (पचा ३०, स २५१, प्रव चा ४१) कह णु ते जीविय कह तेहिं। (स २५२) जुज सक [युज्] जोडना, सयुक्त करना, लगाना। अप्पाण जुज मोक्खपहे। (स ४११) जुज (वि /आ म ए) जो जुजिद अप्पाण। (निय १३९) जुजिद /जुजिदे (व प्र ए निय १३७, १३८,१३९) जुगब अ [युगपत्] एक ही साय, एक ही समय में। (प्रव ४७,४९) अक्खाण ते अक्खा, जुगव ते णेव गेण्हति। (प्रव ५६) जुगुप्पा स्त्री [जुगुप्सा] घृणा, ग्लानि। जो ण करेदि जुगुप्प। (स २३१)

जुज्ज सक [युज्] जोड़ना, मिलाना। ण वि जुज्जदि असदि सब्भावे। (पचा ३७) त णिच्छए ण जुज्जदि।(स २९)

जुड़ वि [जुष्ट] सेवित, सेवा योग्य। जुड़ कद व दत्त। (प्रव चा ५७) जुत्त वि [युक्त] उचित, योग्य, सयुक्त। (पचा १५३, प्रव ७०, निय १४९) जुत्ता ते जीवगुणा। (पचा ५६) -आहार पु [आहार] योग्याहार, उचित आहार। जुत्ताहारविहारो। (प्रव चा २६) जुित स्त्री [युक्ति] उपाय, साधन, जुित ति उवाअ ति य, णिरवयवो होदि णिज्जेति। (निय १४२)

जुद वि [युक्त] सयुक्त, सम्बद्ध, मिला हुआ। (पचा १४४, मो ४६) सवरजोगेहिं जुदो। (पचा १४४)

जुद्ध न [युद्ध] लडाई, सग्राम। (स १०६, लि १०) जोघेहिं कदे जुद्धे। (स १०६)

जुबइ स्त्री [युवित] नरुणी, जवान स्त्री। जुवईजणवेड्ढिओ। (भा ५१) जुबईजण समास पद है, जुबइ की हस्व इ को ई हो गया है। (हे दीर्घहस्वौ मिथौ वृत्तौ १/४)।

जुब्बण न [यौवन] तारुण्य जवानी, युवावस्था। (शी १५) जुव्बणलावण्णकतिकलिदाण। (शी १२)

जूगा स्त्री [यूका] जूँ,शिर में रहने वाला कीडा विशेष।जूगा-गुभीमक्कण। (पचा ११५)

जूब न [यूप] जुआ, द्यूत। (लि ६) कलह वाद जूवा। (लि ६) जे अ [ये] जो। जे जम्हि गुणो दव्वे। (स १०३)

जेड्ड वि [ज्येष्ठ] प्रधान, प्रमुख, श्रेष्ठ। आगमचेद्वा तदो जेड्ठा। (प्रव चा ३२)

जेण अ [येन] लक्षण सूचक अव्यय। जेण दु एदे सव्वे। (स ५५, पचा १५७, प्रव ८)

जो अ [यत्] जब तक, जो। अवगयराघो जो खलु। (स ३०४) जीवस्सदि जो ह जीविदो पुळा। (पचा ३०)

जो सक [दृश्] देखना, साक्षात्कार करना। ज जाणिऊण जोई, जोअत्थो जोइऊण अणवरय। (मो ३) जोइऊण (स कृ मो ३) जोअपू [जोग] मन, वचन, और शरीर की प्रवृत्ति। (मो ३) -त्थ वि [अर्थ] योगार्थ, योग का प्रयोजन।(मो ३०)

जोइ पु [योगिन्] योगी, मुनि। (निय १५५, सू ६, चा ४०) जो मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्य को मन, वचन और कायरूप त्रियोग से छोडकर मौनव्रत को धारण करता है, वह योगी है। मिच्छत्त अण्णाण, पाव पुण्ण चएवि तिविहेण। मोणव्वए जोई, जोयत्थो जोयए अप्पा।। (मो २८) विस्तार के लिए देखें -मो ३-३६ एव ४१,४२,५२,६६,८४। जोइणो (प्र ब मो ७१)

जोग पु [योग] योग, चित्तनिरोध, इच्छा का रोकना। (पचा १४८, स १९०, निय १३७) जो विपरीत भाव को छोड़कर सर्वज्ञकथित तत्त्वों में अपने आपको लगाता है, उसका वह अपना भाव योग है। (निय १३९) योग मन, वचन, और काय के व्यापार से होता है। मणवयणकायसभूदो। (पचा १४८) (प्र ए पचा १४८, स १९०) जोगे (द्वि ब भा ५८, निय १००) जोगेहिं (तृबभा ११७) जोगेसु (सबस २४६) - उदअ प् [उदय] योग का अभ्युदय। त जाण जोगउदअ। (स १३४) -णिमित्त न [निमित्त] योग का कारण। जोगणिमिर्त्त गहण। (पचा १४८) -परिकम्म पुन [परिकर्म] योगों का परिकर्म, योगों का परिणाम। (पचा १४६) - भत्तिजुत्त वि [भक्तियुक्त] योग की भक्ति से सयुक्त। (निय १३७) - वरभत्ति स्त्री [वरभक्ति] योग की श्रेष्ठ कल्पना, योग की एकाग्र श्रेष्ठवृत्ति। (निय १४०) -सुद्धि स्त्री [शुद्धि] योग की शुद्धि। मुच्छारभविजुत्त, जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहिं। (प्रव चा ६)

जोग्ग वि [योग्य] योग्य, उचित। (प्रव ५५) ओगिण्हत्ता जोग्ग। ्(प्रव ५५,प्रव चा ज वृ २५)

जोड़ सक [योजय] जोड़ना, मिलाना, सयुक्त करना। जो जोडिंद विव्वाह। (लि ९)

जोणि स्त्री [योनि] उत्पत्ति स्थान, जीव की उत्पत्ति। (निय ४२,५६) कुलजोणिजीवमग्गण। (निय ५६)

जोण्ह वि [ज्योत्स्न] 1 आलोक युक्त, प्रकाश युक्त। 2 जिनदेव, जिनेन्द्रदेव। उवलद्ध जोण्हसुवदेस। (प्रव ८८)

जोध पु [योध] योद्धा, वीर। (स १०६)

जोय पु [योग] देखो जोइ, जोग। (स ५३, द १४, मो २८) -द्वाण न [स्थान] योगस्थान। जोयहाणा ण बद्यठाणा। (स ५३)

जोय अक [द्युत्] प्रकाशित होना, चमकना, द्युतिमान होना। जोयत्यो जोयए अप्पा। (मो २८)

जोयण न [योजन] योजन, एक पैमाना, पथ नापने का पैमाना।
(मो २१) -सय वि [शत] सौ योजन। (मो २१) विस्तार के लिए
तिलोयपण्णत्ति दृष्टव्य है। जो जाइजोयणसय। (मो २१)

जोब्बण न [यौवन] युवावस्था, तारुण्य,जवानी। (द्वा ४) जोव्वण बल तेज । (द्वा ४)

## झ

झड अक [शद्] झडना, गिरना, क्षय होना। (मो १) उवलद्ध जेण झडियकम्मेण। (मो १) झडिय (स कृ मो १) झा सक [ध्यै] ध्यान करना, चितन करना। (पचा १४५, स १८८, प्रव जो ५९, निय ८९, भा १२३, मो २०) झादि (व प्र ए निय ८९, पचा १४५) झाए (व प्र ए प्रव जो ६७) झाएइ (व प्र ए निय १२१,मो २०) झाएदि (व प्र ए निय १३३, लि ५) झायइ (व प्र ए निय १२०, मो ८४) झायदि।

(वप्रएस १८८, निय ८३) झायति (वप्रबमो १९) झायतो (वकृस १८९, मो ४३) झायव्वो (विकृमो ६३, ६४) झाहि (वि/आम एस ४१२) झायहि (वि/आम एभा १२३) झाइज्जइ (कर्मवप्रएमो ४) झाइज्जइ परमप्पा। (मो ७) झाएवि (अपस कृमो ७७)

शाण पुन [ध्यान] ध्यान, चितन, विचार। (पचा १५२, निय १२९, प्रव चा ५६, भा १२१) आत्मस्वरूप के अवलम्बनमय भाव से जीव समस्त विकल्पों का निराकरण करने मे समर्थ होता है इसलिये ध्यान ही सब कुछ है। अप्पस्त्वालवणभावेण दुसव्वभावपरिहार।सक्किद काउ जीवो, तम्हा झाण हवे सव्व। (निय ११९) ध्यान मे शुद्धात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। झाणे झाएइ सुद्धप्पाण। (मो २०) जो आत्मध्यान करता है। उसे नियम से निर्वाण प्राप्त होता है। अप्पाण जो झायि, तस्स दुणियम हवे णियमा। (निय १२०) ध्यान के चार भेद है-आत्तध्यान,रौद्धध्यान,धर्मध्यान और शुक्लध्यान। इन चार ध्यानों मे आर्तध्यान और रौद्धध्यान श्रेयस्कर नहीं है मात्र धर्मध्यान और शुक्लध्यान ही रत्नत्रय के कारण है। (निय ८९) मोक्षपाहुड ७६ मे धर्मध्यान के विषय कहा गया है-मरत क्षेत्र मे दुषम नामक

पञ्चमकाल मे मुनि के धर्मध्यान होता है, यह धर्मध्यान आत्मस्वभाव मे स्थित साधु के होता है। भरहे दुस्समकाले, धम्मज्झाण हवेड साहस्स। त अप्पसहावठिदे, ण ह मण्णड सो वि अण्णाणी। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध आत्मा का ध्यान करके मनुष्य इन्द्र और लौकान्तिक देव के पद को प्राप्त होते है, वहा से च्यूत होकर मनुष्य जन्म पाकर निर्वाण को प्राप्त होते है। (मो ७७) -त्य वि [स्य] ध्यानस्य,ध्यान मे लीन।अप्पा झाएइ झाणत्यो। (मो २७) -जुत्त वि [युक्त] ध्यान मे लीन। सज्झायझाणजुत्ता। (बो ४३)-जोब पु [योग] ध्यान योग,ध्यान की चेष्टा,सग्ग तवेण सव्वो,वि पावए तहि वि झाणजोएण । (मो २३) -णिलीण वि [निलीन] ध्यान मे तल्लीन, ध्यानमग्न। झाणणिलीणो साह। (निय ९३) -पईव पू [प्रदीप]ध्यानरूपी दीपक,ध्यानमय ज्योति। झाणपईवो वि पज्जलइ।(भा १२२)-मअ/मय वि [मय] ध्यानयुक्त, ध्यान स्वरूपी। (पचा १४६, निय १५४) -रअ/रय वि [रत] ध्यान मे लीन,ध्यान मे तत्पर। जो देव और गुरु का भक्त,साधर्मी और सयमी जीवों का अनुरागी तथा सम्यक्त्व को धारण करता है,वह ध्यानरत कहलाता है। देवगुरुम्मि य भत्तो, साहम्मि य सजदेसु अणुरत्तो। सम्मत्तमुव्वहतो, झाणरओ होइ जोई सो।। (मो ५२,८२) -विहीण वि [विहीन] ध्यान रहित, ध्यान से च्यूत। झाणविहीणो समणो। (निय १५१) शादा वि [ध्याता] ध्यान करने वाला, ध्याता। जो ध्यान मे अपने

शुद्ध आत्मा का चितन करता है वह ध्याता है। इदि जो झायदि

## झाणे, सो अप्पाण हवदि झादा। (प्रव ज्ञे ९९)

ठ

ठब सक [स्थापय्] स्थापन करना,स्थापित करना।ठवेदि (व प्र ए स २३४) ठविऊण (स कृ निय १३६) ठविऊण य कुणदि णिळ्यूदीभत्ती।

ठवण न [स्थापन] स्थापन, सस्थापन, पूजा का एक भेद, निक्षेप का एक भेद। णामे ठवणे हि य। (बो २७)

का अक [स्था] बैठना, स्थिर होना, ठहरना, रहना। ठाइ (व प्र ए निय १२५, १२६) ठादि (द १४) ठाही (भू प्र ए स ४१५) अत्थे ठाही चेया। भूतार्थ के सी,ही,हीअ प्रत्यय है, जो तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होते है। ये प्रत्यय दीर्घान्त णी,हो, ठा आदि क्रियाओं में लगते है। ठाइदूण (स कृ स २३७)

कण पुन [स्थान] स्थान, स्थिति, पद, कारण, जगह, आश्रय। (पचा ८९,प्रव ४४,स ५२,निय १५८,भा ११५) -कारण न [कारण] स्थिति में कारण, स्थान देने में कारण। आगास ठाणकारण तेसि। (पचा ९४) -कारणवा [कारणत्व] स्थिति हेतुत्व, स्थिति में कारणपना। गुणो पुणो ठाणकारणदा। (प्रव जे ४१) ठाण (प्र ए पचा ८९) ठाणाणि (प्र व स ५२) ठाणे (स ए सू १४) ठाणम्म (स ए स २३७)

ठावणा स्त्री [स्थापना] प्रतिकृति,चित्र,आकार,न्यास का एक भेद ठावणपचित्रहेहि।(बो ३०)ठावण यह स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन का रूप है। अपभ्रश में दीर्घ का हस्व हो जाता है।

ठिद/ठिय/द्विद/द्विय वि [स्थित] अवस्थित, स्थित हुआ। (स २६७, प्रव जो २,निय ९२,मा ४०,बो १२,सू १४) दसणणाणम्हि ठिदो।(स १८७) जे दु अपरमे द्विदा भावे। (स १२)

किद स्त्री [स्थिति] स्थिति, स्थान, कारण, नियम, बन्ध का एक भेद! (पचा ७३, स २३४, निय ३०, प्रव १७) -करण न [करण] स्थितीकरण, सम्यक्त्व के आठ अङ्गी में से एक अङ्ग! (चा ७) जो जीव उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को रोककर समीचीन मार्ग में स्थापित करता है वह स्थितीकरण युक्त होता है।(स २३४)-किरियाजुक्त वि [क्रियायुक्त] ठहरने की क्रिया से युक्त। (पचा ८६) -बध्डाण न [बन्धस्थान] स्थितबन्धस्थान। (स ५४, निय ४०) -भोयणमेगभत्त पुन [भोजनमेकभक्त] खड़े-खडे एक बार भोजन करना, साधुओं का एक मूलगुण। (प्रव चा ८)

## ड

डह सक [दह] जलाना, दग्ध करना। (भा १३१, ११९ भी ३४) डहइ (वप्रएभा १३१) डहित (वप्रबंशी ३४) डहिऊण (सक्भा ११९)

डहण न [दहन] जलना, भस्म होना। (मो २६)

डिंब वि [दहित] जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत। (भा ४९)

डाह पु [दाह] 1 जलन, तपन, गर्मी (भा ९३, १२४) 2 पु [डाह] जलन, ईर्ष्या। ढिल्ल वि [दे] ढीला, शिथिल। (सू २६) दुरुदुल्लिओ वि [दे] भ्रमणशील, घूमता हुआ। (भा ३६,४५)

ण अ [न] नहीं, मत, निषेधार्थक, अव्यय। (पचा ७,स २८०,निय ३६, भा २, द २, प्रव चा ६) ण दु एस मज्झभावो। (स १९९) ण पविद्रो णाविद्रो। (प्रव २९)

ण अ [ण] वास्तव मे, निश्चय से। (चा २०)

णओसय पुन [नपुसक] नपुसक, क्लीब। (निय ४५)

णमा वि [नग्न] वस्त्र रहित, अचेलक, निर्ग्रन्य। (सू २३, भा ५४) णग्गो विमोक्खमग्गो। (सु २३) भावेण होइ णग्गो। (भा ५४)

-तण वि [त्व] नग्नत्व, नग्नपना। (भा५५) णग्गत्तण अकज्जा - रूब पु [रूप] नग्न आकृति। (भा ७१)

णच्च अक [नृत्] नृत्य करना, नाचना। णच्चदि गायदि। (लि ४)

णच्चा स कृ [ज्ञात्वा] जानकर। (निय ९४)

णज्ज सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान करना। दुक्खे णज्जइ अप्पा। (मो ६५)

णह वि [नष्ट] नष्ट, नाश को प्राप्त, रहित। (पचा १७, प्रव ३८, निय ७२, बो ५२, भा १४९) मणुसत्तर्णेण गद्धो। (पचा १७) -अह त्रि [अष्ट] अष्ट कर्म से रहित। गद्वहुकम्मबद्येण। (बो २८)

-बारित पुन [चारित्र] चारित्र रहित,चारित्र से च्युत।हविद हि

सो णट्टचारित्तो। (प्रव चा ६५) - मिच्छत पु न [मिथ्यात्व] मित्थात्व से रहित, विपरीत मान्यता से रहित। पणट्टकम्मट्ट णट्टमिच्छत्ता। (बो ५२)

णड पु [नट] नर्तक,नट,जाति। -सवण पु [श्रमण] नटश्रमण। जो धर्म से दूर रहता है, जो दोषों से युक्त है, ईख के पुष्प से समान निष्फल एव निर्गुण, नग्नरूप में रहने वाला नट श्रमण है। (भा ७१)

णित्य अ [नास्ति] अभावसूचक अव्यय, नहीं। (पचा ११, स ६१, प्रव १०, द ३)

णभ न [नभस्] आकाश, गगन। (प्रव ज्ञे४५) णभसि (सएप्रव६८)

णम सक [नम्] नमन करना, प्रणाम करना, झुकना। (निय १, भा १, मो २) णमिऊण (स कृ निय १,भा १, मो २, द्वा १) णमित (व प्र ब भा १५२)

णमस सक [नमस्य्] नमन करना, नमस्कार करना। णमसित्ता। (स क प्रव चा ७)

णमसण न [नमस्यन] नमन, वदन। णमसणेहिं (तृ ब प्रव चा ४७)

णिम पु [निम] इक्कीसवे तीर्थंकर,निमनाथ। (ती भ ५)
णमुक्कार पु [नमस्कार] नमन, प्रणाम। काऊण णमुक्कार। (द १)
णमो अ [नमस्] नमन, प्रणाम। (पचा १, प्रव ४, भा १२८)
णमोकार पु [नमस्कार] नमन। (लि १)

णमोत्यु अ [नमोस्तु] नमन हो। (प्रव ज्ञे १०७)

णय पु [नय] नय, न्याय, नीति, युक्ति, पक्ष। (स १४२) दोण्ह वि णयाण भणिय।(स १४३) वस्तु के अनेक धर्मों मे से किसी एक मुख्य अश को ग्रहण करना नय है। आचार्य कृन्दकृन्द ने व्यवहारनय और निश्चयनय इन दो नयों का कथन किया है। प्रत्येक वस्तु को समझाने के लिए दोनों ही नयों को आधार बनाया जाता है। इनके सभी ग्रन्थों मे यही शैली है। इसके अतिरिक्त द्रव्यार्थिक एव पर्यायार्थिक नय द्वारा भी वस्तुतत्त्व को स्पष्ट किया है। (पचा ५-६) व्यवहारनय से ज्ञानी के चारित्र, दर्शन और ज्ञान है, किन्तु निश्चयनय से ज्ञान, चरित्र और दर्शन नहीं है,ज्ञानी ज्ञायक एव मुद्ध है। (स ७) व्यवहारनय को अभूतार्थ एव निश्चय नय को भूतार्थ कहा है। ववहारोऽभूयत्थो, भूयत्थो देसिदो दू मुद्धणओ। (स ११) निश्चयनय को शुद्धनय कहा है। जो नय आत्मा को बन्धनरहित, पर के स्पर्शरहित और अन्य पदार्थों के सयोग रहित अवलोकन करता है, वह शुद्धनय है। (स १४) आचाराङ्क आदि शास्त्र ज्ञान है,जीवादि का श्रद्धान दर्शन है, छहकाय के जीव चारित्र है,यह कथन व्यवहारनय का है और आत्मा ज्ञान है,आत्मा दर्शन है और आत्मा चारित्र है, प्रत्याख्यान, सवर और योग है यह शुद्ध नय का कथन है। (स २७६,२७७) - पक्ख पु [पक्ष] नयपक्ष, न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध एकपक्ष।(स १४२,१४३,१४४) जीव मे कर्मबंधे हुए है या नहीं यह नयपक्ष है। इस पक्ष से रहित समयसार है। कम्म

बद्धमबद्ध,जीवे एव तु जाण णयपक्ख।पक्खातिककतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो।।(स १४२)-परिहीण वि [परिहीण] नय रहित। (स १८०)

णयण पुन[नयन]नेत्र,आख।वीर विसालणयण।(शी१) -णीर न [नीर] नेत्रों के आसू। रुण्णाण णयणणीर।(भा१९)

**णयर न** [नगर] शहर, पुर, नगर। णयरम्मि वण्णिदे जह। (स ३०) णयरम्मि∤णयरे (स ए स ३०)

णर पु [नर] मनुष्य, पुरुष। (पचा १६,स २४२,प्रव ७२,निय १५ भा १) णरो (प्र ए स २४२) णरस्स (च वि ए द ३१)

णरय पु [नरक] नरक, नारकी, जीवों का स्थान, नरक गति विशेष। (भा ४९,लि ६)

णव त्रि [नव] नौ, सख्या जिशेष। णव जय पयत्थाइ। (भा ९७)
- रूणिहि वि [निघि] नौ निधियाँ। (द्वा १०) - णोकसायवग्ग वि
[नोकषायवर्ग] नौ-नोकषायवर्ग, नोकषायों का समूह। (भा ९१)
हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और
नपुसकवेद।-त्य वि [अर्थ] नवार्थ, नौ पदार्थ। (पचा ७२) जीव,
अजीव,आसव,बध,सवर,निर्जरा,मोक्ष,पुण्य और पाप। - पयत्य
पु [पदार्थ] नौ पदार्थ। (द १९) - विहवभ पु [विधब्रह्म]
नवप्रकार का ब्रह्मचर्य। (भा ९८)

णब वि [नव] नवीन, नूतन, नया। णादियदि णव कम्म। (मो ४८) णब सक [नम] नमन करना, प्रणाम करना। णविएहि त णविज्जइ। (मो १०३)णविज्जइ (व प्र ए )कर्म और भाव मे ईअ और इज्ज प्रत्यय होते है। (हे ई-इज्जीक्यस्य। ३/१६०)

णवर अ [केवल] केवल, किन्तु,सिर्फ। जाणइ णवर तु समयपडिबद्धो। (स १४३)

णवरि/णवरि अ [दे] केवल, मात्र, किन्तु। णवरि ववदेस। (स १४४) अबधगो जाणगो णवरि। (स १६७)

णिव अ [दे] निषेधवाचक, अव्यय, विपरीतसूचक अव्यय,नहीं।
णिव सो जाणिदे। (स ५०,२०१)

णस/णस्स अक [नश्] नष्ट होना। लिग णसेदि लिगीण। (लि ३) ण णस्सदि ण जायदे अण्णो। (पचा १७)

णह न [नख] नाखून। (भा २०)

णहु अ [न खलु] नहीं। (द २७)

णा सक [ज्ञा] जानना, समझना। (पचा १६२, स १८, प्रव २५, निय १६,चा ४२)णादि (व प्र ए पचा १६२,प्रव २५)णाऊण (स कृ भा ५५,चा ६,शी ३)णादूण/णादूण (स कृ स ७२,३४)णायव्यो/णादव्यो (वि कृ स १२,२८५,बो ४०) णाउ/णादु (हे कृ प्रव ४०,स १४९,चा ४२,भा ८८)

-णाग पु [नाग] सर्प। (स ज वृ २१९) -फिल स्त्री [फिलि] लता विशेष, नागफणी। (स ज वृ २१९) णागफलीए मूल, णाइणि तीएण गञ्जमणाणेण। (स ज वृ २१९)

णाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, आत्मा का निज गुण। (पचा १६४, स २,प्रव २,निय ३,चा ३) -आवरण न [आवरण] ज्ञानावरण, ज्ञान को आच्छादन करने वाला कर्म। जे पुग्गलदव्वाण, परिणामा होति णाणआवरणा। (स १०१) -गुण पु न [गुण] ज्ञानगुण। णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि। (स १७१) णाणगुणेण विहीणा। (स २०५) -जुत्त वि [युक्त] ज्ञान युक्त, ज्ञान सम्पन्न। (बो ६) ज चरइ णाणजुत्त। (चा ८) -हिय वि [स्थित] ज्ञान मे स्थित। अहा णाणद्विया सव्वे। (प्रव ३५) - इढ वि [आइय] ज्ञानयुक्त, ज्ञानसहित। (प्रव चा ६३, १०६) -पमाण/प्यमाण न [प्रमाण] शान प्रमाण। आदा णाणपमाण! (प्रव २३) णाणप्यमाणमादा। (प्रव २४) - प्यग/प्पाण वि [आत्मक] ज्ञानात्मक, ज्ञानस्वरूप। (प्रव जो ६७, १००) -मगा पुन [मार्ग] ज्ञानपथ । (वा १४) -मअ/मय वि [मय] ज्ञानमय, ज्ञानयुक्त। (स १३१, प्रव २६, मो १) -विग्गह पु [विग्रह] ज्ञानशरीरी। (मो १८) -विजुत्त वि [वियुक्त] ज्ञान से रहित। (मो ५९) -सत्य न [शस्त्र] ज्ञानरूपी शस्त्र । लुणति मुणी णाणसत्येहिं। (भा १५७)-सलिल न [सलिल] ज्ञानरूपी जल। पाऊण णाणसलिल। (भा ९३) -सरूव वि [स्वरूप] ज्ञानस्वरूप, ज्ञानात्मक। णाण णाणसरूव। (चा ३९) -सहाअ/सहाब पु [स्वभाव] ज्ञान स्वभाव। (स १६२, भा ६२) णाणसहाओ चेयणासहिओ। -सुद्धि स्त्री [शुद्धि] ज्ञान की शुद्धि, ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की निर्दोषता। (शी २०) णाण (प्र ए स ७) णाणाणि (प्र ब पचा ४३) णाण (हि ए पचा ४७) णाणेण (तृएद३०)णाणे/णाणिम्म (सएद८, १४)णाणदो (प ए द १५) णाणा अ [नाना] अनेक, पृथक्-पृथक्।(निय ९,प्रव ज्ञे २७) -आवरण न [आवरण] कई प्रकार के आवरण, ज्ञान के आवरण। (पचा २०,स १६५,प्रव चा ५७) - कम्म पुन [कर्मन्] नाना कर्म, अनेक प्रकार के कर्म। (निय १५६) - गुण पुन [गुण] अनेक गुण। णाणागुणपञ्जएण सजुत्त। (निय १६८) - जीव पु [जीव] अनेक जीव। (निय १५६) - भूमि स्त्री [भूमि] अनेक प्रकार की भूमि। (प्रव चा ५५) - विह वि [विध] अनेक प्रकार। णाणाविह हवे लद्धी। (निय १५६)

णाणी वि [ज्ञानिन्] ज्ञानी, विशेषज्ञानी, केवलज्ञानी। (पचा ४८, स १७०, प्रव २८) णाणी (प्र ए प्रव २९) णाणी णाणसहावां। (प्रव २९) णाणीहि (तृ ब पचा ४३) णाणिस्स (च पर्ष ए प्रव २८, स १८०, निय १७३, पचा १५०) -त वि [त्व] ज्ञानीपन। ण जहदि णाणी उणाणित्त। (स १८४)

णाणिण वि [ज्ञानिन्] ज्ञानी। घणिण जह णाणिण च दुविघेहि। (पचा ४७) घणिण का प्रयोग धनी के लिए एव णाणिण का प्रयोग ज्ञानी के लिए हुआ है। यद्यपि नियमानुसार अन्त्य व्यञ्जन का लोप होकर णाणि रूप के प्रयोग की बहुलता है, परन्तु यह प्रयोग अन्त्य व्यञ्जन के लोप की प्रक्रिया से परे अन्त्यव्यञ्जन मे ब का आगम होकर बना है। आत्मन् के अप्पण की तरह ज्ञानिन् का णाणिण शब्द बना है।

णाद सक [ज्ञा/ज्ञात] जानना। (स ज वृ १८९) पस्सिदूण णादेदि। णाद वि [ज्ञात] विदित, जाना हुआ। (स ६, प्रव ५८) णाम अ [नाम] 1 सभावना बोधक अव्यय। जह णाम को वि पुरिसो। (स ३५, २८८) 2 वाक्याल द्वार,पादपूर्ति।को णाम भूणिज्ज बुहो।(स ३००)3 पुन [नाम] नाम,आख्या,अभिघान, सज्ञादिवायणु ति णामो।(भा ५०)-कम्म पु न [कर्मन्] नाम कर्म, आठ कर्मों मे एक भेद। (प्रव ज्ञे २६) नामकर्म के उदय से जीवों को मनुष्य,देव,नरक और तिर्यन्व, इन चार पर्यायों मे जन्म लेना पड़ता है। (प्रव ज्ञे ६१) -समक्ख वि [समाख्य] नाम सज्ञा वाला। कम्म णामसमक्ख। (प्रव ज्ञे २५) -सजुद वि [सयुत] नाम से युक्त, नामघारी। णेरइय-तिरिय-मणुआ, देवा इदि णामसजुदा पयडी। (पंचा ५५)

णाय पू [न्याय] 1 न्याय, नीति। -सत्य पू [शास्त्र] न्यायशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, नीतिशास्त्र। (शी १६) 2 वि [ज्ञात] जाना हुआ।

(बो ६०, भा ४५) 3 न ज़ित्री ज्ञात्, वश का नाम।

णायग वि (ज्ञायक) 1 ज्ञानी, जानकार, प्रबुद्ध। (भा १२३) 2 पु [नायक] स्वामी, मुखिया, प्रधान,नेता। (भा १२३)

णारय वि [नारक] नारकी, नरक मे उत्पन्न होने वाला, नरक सम्बन्धी। (पचा ११७,निय १५,भा ६७) -भाव पु [भाव] नारकी भाव, नरक में उत्पन्न होने का भाव, नारकी पर्याय। (निय ७७) णाह णारयभावो।

णारी स्त्री [नारी] नारी, स्त्री। (प्रव चा ज वृ २४)

णाली स्त्री [नालि] कालपरिमाणविशेष, घडी, बीस कला के बीतने का नाम। (पचा २५)

णास सक [नाशय्] नष्ट करना, नाश करना। णासइ (व प्र ए भा

५४) णासेदि (वप्रएस १५८-१५९) णासए (वप्रएद७) णासदि (वप्रएसू ३४)

णास पु [नाश] नाश, ध्वस, व्यय। भावस्स णत्थि णासो। (पचा १५)

णासण वि [नाशन] नाश करने वाला। (भा १०७)

णाहरा पु [नाशक] स्वामी, प्रधान, शरण्य। (द्वा २२)

णाहि पु [नाभि] नाभि, केन्द्र। (सू २४)

णि अ [नि] निश्चय,ही।मुणिवरवसहा णि इच्छति। (बो ४३)

णिद सक [निन्द्] निन्दा करना, दूषित ठहराना। केई णिदित सुदर मग्ग। (निय १८५)

णिद वि [निन्द्य] निन्दनीय, निन्दा योग्य। (प्रव चा ४१)

णिदा स्त्री [निन्दा] घृणा, जुगुप्सा। (स ३०६) णिदाए (स ए मो ७२)

णिदिय वि [निन्दित] निन्दित, बुरा, निन्दनीय। (प्रव चा ४७)

णिकाय पु [णिकाय] समूह, वर्ग, जाति। एदे जीवणिकाया। (पचा ११२)

णिक्कख वि [निष्काक्ष] आकाक्षा रहित, चाह रहित। (स २३०)

णिक्किखय वि [निष्काक्षित] न चाहने वाला, अभिलाषा रहित। (चा ७)

णिक्कल वि [निष्कल] कला रहित, शरीर रहित। (निय ४३) जइधम्म णिक्कल वोच्छे। (चा २७)

णिक्क नुस वि [निष्कलुष] निर्दोष, पवित्र, मलरहित। (बो ४९)

णिक्कसाय वि [निष्कषाय] कषाय रहित । (निय १०५)

णिक्काम [निष्काम] अभिलाषा रहित, इच्छारहित, वासनारहित, विषयासक्ति से रहित । (निय ४४)

णिक्कोह वि [निष्कोध] क्रोध रहित, क्षमाशील, क्षमागुणवाला। (निय ४४)

णिक्खेव पु [निक्षेप] निक्षेप,न्यास।नाम,म्यापना,द्रव्य और भाव के भेद से निक्षेप के चार भेद है। (चा ३७)

णिगोद/णिगोय पु [निगोद] अनन्तजीवों का एक साधारण शरीर विशेष,निगोद पर्याय! (भा २८) - बास न [वास] निगोदवास, निगोद स्थान। इस निगोद पर्याय में जीव ने अन्तर्मुहूर्त में छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण प्राप्त किया है। (भा २८)

णिगण पु [निर्ग्रन्थ] सयत, मुनि,तपस्वी। (प्रव चा ६९, निय ४४, बो ५८) जो पाच महावर्तों से युक्त तीन गुप्तियों से सहित सयमी है, वह निर्ग्रन्थ है तथा वही मोक्षमार्गस्वरूप है। पचमहव्वय जुत्तो,तिहिं गुत्तिहिं जो य सजदो होई। णिगगथमोखमगगो, सो होदि हु वदणिज्जो य। (सू २०) बोधपाहुड मे निर्ग्रन्थ शब्द को और अधिक स्पष्ट किया गया है-जो निर्दोष चारित्र का आचरण करता है जीवादिपदार्थों को ठीक-ठीक जानता है और शुद्ध सम्यक्त्वस्वरूप आत्मा को देखता है, वह निर्ग्रन्थ है। (बो १०)

णिग्गद वि [निर्गत] नि सृत, बाहर निकला हुआ। राया हु णिग्गदो त्ति य । (स ४७)

**णिग्गह** पु [निग्रह] निरोध, वश मे, अधीन।-मण पु न [मनस्] मन

का निग्रह। णिग्गहमणा परस्स। (स ३८२)

णिग्गहण वि [निग्रहण] निग्रह, दमन, नियन्त्रित। (निय ११४)

णिगाहिद वि [निगृहीत] रोका गया, निग्रह किया गया, पराभूत, तिरस्कृत। इदियकसायसण्णा णिगाहिदा जेहि सुट्ठुमगगिम। (पचा १४१)

णिग्गुण वि [निर्गुण] गुणहीन, गुणरहित। (भा ७१)

णिच्च न [नित्य] 1 नित्य, सदैव, हमेशा, निरतर। (स ३२३, पचा ७) णिच्च कुवताण। (स ३२३) 2 वि [नित्य] नित्य शाश्वत, अविनश्वर। णिच्चो णाणवकासो। (पचा८०) -काल पु [काल] निरन्तर, हमेशा। मत्तीराएण णिच्चकालिम। (भा १०५)

णिच्चय पु [निश्चय] निश्चयनय, नय विशेष, द्रव्यार्थिकनय। जाणति णिच्चएण। (स ३२४) -णय पु [नय] निश्चयनय। णिच्चयणएण भणिदो। (पचा १६१)

णिच्चयण्डू वि [निश्चयज्ञ] निश्चयस्वरूप को जानने वाले, निश्चय के ज्ञाता। णिच्छति णिच्च यण्ड। (पचा ४५)

णिच्चसा अ [नित्यश] निरन्तर, सदैव, हमेशा। (निय १२९-१३३)

णिन्निद वि [निश्चित] निश्चित, निर्णीत, असदिग्ध। (पचा १६२)

णिच्चेन वि [निश्चेल] वस्त्ररहित, निर्ग्रन्थ। णिच्चेलपाणिपत्त। (सू १०) णिच्छ अक [निश्च] मानना, निश्चयकरना, विचारना। (पचा ४५)

णिच्छय/णिच्छय पु [निश्चय] नथिवशेष, यथार्थ निर्णय का सूचक पक्ष। (स २१०, प्रव ९७, निय २९) - अद्व वि [अर्थ] निश्चय का विषय, निश्चय का प्रयोजन, निश्चय का विचार। मोत्तूण णिच्छयद्व। (स १५६) - गद वि [गत] निश्चय को प्राप्त हुआ, निर्णय को प्राप्त हुआ। (स ३) - णय पु [नय] निश्चयनय। णिच्छयणयस्स एव। (स ८३) णिच्छयदो (प ए निय ५५, स २३९) - दण्डू वि [तज्ञ] निश्चय को जानने वाले, निश्चय को समझने वाले। (स ६०) - बाइ वि [वादिन्] निश्चयवादी, निश्चय का कथन करने वाले। (स ४३) - बिदु वि [विद्] निश्चय को जानने वाला, निश्चय का जान वाला, निश्चय का जानने वाला, निश्चय का जानने वाला, निश्चय का जान

णिच्छिद वि [निश्चित] निर्णीत, निश्चित किया हुआ। (स ४८, प्रव चा ४) भणति जे णिच्छिदा साहु। (स ३१)

णिष्यिता वि [निश्चितत्व] निश्चितता। णिच्छिता आगमदो। (प्रव चा ३२)

णिज्ज अक [निर्+या] निकलना,ले जाना,चले जाना। (स २०९) णिज्जदु (वि वि प्र ए स २०९) कम्मेहिय मिच्छत्त, णिज्जइ णिज्जदु असजम चेव। (स ३३३)

णिज्जष न [निर्जन] एकान्तस्यान, मनुष्य से रहित क्षेत्र। -देस पु [देश] निर्जन प्रदेश, एकान्त स्थान। णिज्जणदेसेहि णिज्ज अत्थेइ। (बो ५५)

णिज्जर वि [निर्जर] कर्मक्षय, कर्मपरमाणुओं का आत्मा से पृथक् करना। (पचा १०८, स १३) -िणिमत्त न [निमित्त] निर्जरा के कारण। (स १९३) - हेदु पु [हेतु]क्षय का कारण। (पचा १५२) ज्ञान एव दर्शन से युक्त, अन्य द्रव्यों के सयोग से रहित, ध्यान स्वभाव सहित साधु के निर्जरा का कारण होता है। (पचा १५२) णिज्जर सक [निर्+जृ] क्षय करना, नाश करना। णिज्जरमाणो (व कृ पचा १५३)

णिज्जरण न [निर्जरण] नाश, क्षय। कम्माण णिज्जरण। (पचा १४४) बधे हुए कर्मप्रदेशों का गलना, एक देश क्षय होना निर्जरा है। (द्वा ६६) बधपदेसग्गलण णिज्जरण। निर्जरा दो प्रकार की है-सिविपाक (अपना उदयकाल आने पर कर्मों का स्वय पककर झड़ जाना) और अविपाक निर्जरा (तप आदि के द्वारा की जाने वाली)।

णिज्जाबय वि [निर्यापक] गुरु के उपदेश को अङ्गीकार करने वाला, सयम के भङ्ग होने पर गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला, सल्लेखना ग्रहण करने वाला। (प्रव चा १०) णिज्जिय वि [निर्जित] जीता हुआ, पराभूत। (भा १५५) णिज्जुत्ति स्त्री [निर्युक्ति] व्याख्या, विवरण। (निय १४२) णिद्धव सक [नि+स्थापय्] पूर्ण करना, नष्ट करना। (भा १४८) णिद्धिव वि [निष्ठित] भरा हुआ, पूर्ण किया हुआ। (प्रव के ५३) लोगो अद्रेहिं णिद्धिदो णिच्चो।

णिट्ठुर वि [निष्ठुर] कठिन, कठोर, परुष। (भा १०७)

णिण्णेह वि [नि म्नेह] स्नेह रहित, राग रहित। (बो ४९) णित्थार सक [निर्+तारय] पार उतारना, तारना। (प्रव चा ६०)

णित्यारयति लोग। (प्रव चा ६०)

णित्थारग वि [निस्तारक] तारने वाला, पार उतारने वाला। पुरिसा णित्थारगा होति। (प्रव चा ५८)

णिद्दढ वि [निर्दण्ड] दण्डरिहत, अयोग, मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से रहित।(निय ४३)

णिइंद वि [निईन्द्र] कलह रहित, द्वैतपने से रहित। (निय ४३,मो ८४)

णिइलण न [निर्दलन] चूर करना, विदारण, मर्दन। (निय ७३) णिहा स्त्री [निद्रा] नीद,अठारह दोषों मे से एक,निद्रा। (बो ४६, निय ६,१७९)

णिहिंड वि [निर्दिष्ट] कथित, प्रतिपादित, निरूपित, दिखलाया गया। (पचा ५०, स ४३, प्रव ७, निय ६४, भा १४७, द ११)

णिहोस वि [निर्दोष] दोष रहित, शुद्ध। (निय ४३, बो ४८)

णिख वि [स्निग्घ] स्निग्घ युक्त, चिकना, राग सहित। णिद्धो वा लुक्खो वा। (प्रव के ७१, ७३) -सण वि [त्व] स्नेहपना। णिद्धत्तण (द्वि ए प्रव के ७२) णिद्धत्तणेण (तृ ए प्रव के ७४)

णिष्पण्ण वि [निष्पन्न] निर्मापित, बना हुआ, सिद्ध किया गया। (पचा ५, ७६) णिप्पवास वि [निष्प्रवास] प्रवास, दूर रहना। धम्मम्मि णिप्पवासो। (भा ७१)

णिष्फल वि [निष्फल] फल रहित, निरर्थक। (भा ७१, प्रव ज्ञे २४)

णिबद्ध वि [निबद्ध] प्रवृत्त, लीन। चरदि णिबद्धो णिच्छ। (प्रव चा १४) उवधिम्मि वा णिबद्धे। (प्रव चा १५)

णिक्सय वि [निर्भय] भय रहित, निडर। (निय ४३, स २२८, बो ४९)

णिमज्ज अक [नि+मस्ज्] नहाना, मार्जन करना, डूब जाना। (द्वा ५८) जम्मसमुद्दे णिमज्जदे सिप्प। णिमज्जदे (व प्र ए)

णिमित्तं नं [निमित्तं] कारण,हेतु,साधन। तिलतुसमत्तणिमित्त।
(बो ५४)

णिमिस पु [निमिष] नेत्र उन्मीलन, नेत्र सकोच। आख की पलक के खुलने का समय या असख्यात समय के बीतने प्रमाण काल को निमिष कहते है। (पचा २५)

णिम्मद वि [निर्मद] मदरहित, अहद्भार रहित। (निय ४४)

णिम्मम वि [निर्मम] ममता रहित। (पचा १६९, निय ४३, बो ४८) -त /ित वि [त्व] ममतारहित। (निय ९९) ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्विदो। (प्रव जे १०८)

णिम्मय वि [निर्मय] ममता रहित। (भा १०७)

णिम्मल वि [निर्मल] मल रहित, विशुद्ध, पवित्र। (चा ४१, भा ६०, निय ४८, बो २६) -सहाव पु [स्वभाव] निर्मल स्वभाव,

पवित्रभाव,विशुद्धपरिणाम। (मो ४५, निय १४६)

णिम्मह पु [निर्मथ] दुर्दम्य, विनाश। (भा ९३)

णिम्माण वि [निर्मान] मान रहित, मार्दव युक्त। (निय ४४, बो ४८)

णिम्मिविय वि [निर्मापित] निर्मित, रचित, बनाया हुआ। (बो १२)

णिम्मूद वि [निर्मूढ] अज्ञानता रहित, ज्ञानयुक्त। (निय ४३) णिप्योक्ट वि [निर्मोद] मोद्र रद्दित, आसक्ति रदित। (निय ७)

णिम्मोह वि [निर्मोह] मोह रहित, आसक्ति रहित। (निय ७५, प्रव ९०, चा १६, बो १)

णिय वि [निज] स्वकीय, आत्मीय। -अण्य पु [आत्मन्] निजात्मा। (मो ६३) -कज्ज न [कार्य] अपना प्रयोजन, अपना कार्य। णियकज्ज साहए णिच्च। (निय १५५) -गुण पु न [गुण] निजगुण, आत्मा के गुण। [नि+वृत्] दूर रखना, पीछे हटाना, छुड़ाना। (स ३८३, ३८४)

णियत्त न [निवृत्त] निवृत्ति, त्याग, दूर, अलग। (सू २७) इच्छा जा हु णियत्ता, ताह णियत्ताइ सव्वदुक्खाइ।

णियति स्त्री [निवृत्ति ] त्याग। (निय ६७) अलीयादिणियत्तिवयण वा।

णियद वि [नियत] नियमबद्ध, नियमानुसारी, निश्चित। (पचा ४) अत्थित्तम्हि य णियदा। (पचा १००)

णियदय वि [नियतय] नियत, निश्चित। (प्रव ४४)

णियदिणा वि [नियतिन] नियमपूर्वक। उदयगदा कम्मसा

जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया। (प्रव ४३)

णियद्व वि [निकृष्ट] नीच, अधम। (लि २०)

णियम पु [नियम] प्रतिज्ञा, व्रत। (पचा १५०, स ३४, प्रव चा ५६, मो १४) -सार पु [सार] नियमसार, आत्मा का सार, व्रतौ का सार। (निय १)

<mark>णियत्त</mark> पु [निगड] बेड़ी, साकल, श्रृखला**। सोवण्णियम्हि णियल।** (स १४६)

णिरजण वि [निरञ्जन] निर्लेप, अञ्जन रहित, मल रहित। (स ९०, भा १६२)

णिरतर वि [निरन्तर] लगातार, हमेशा, सदा। (भा ९०)

णिरअ/णिरय वि [निरत] 1 तत्पर, उद्यत। (लि १६) 2 पु [नरक] नरक, नारकीजीव।

णिरत्यब/णिरत्थय वि [निरर्यक] व्यर्थ, बेकार। (स २६६, शी १५, भा ८९) णिरत्थया सा हु दे मिच्छा। (स २६६)

णिरद वि [निरत] तल्लीन। (प्रव ज्ञे २)

णिरबयब वि [निरवयव] अवयव रहित, पूर्णता, सम्पूर्ण। (निय १४२)

णिरबसेस वि [निरवशेष] सम्पूर्ण, समस्त। धम्माई करेई णिरवसेसाइ। (सु १५)

णिरवेक्ख वि [निरपेक्ष] अपेक्षारिहत, लालसा रहित। (निय ६०, प्रव चा २०,मो १२) जो देहे णिरवेक्खो। (मो १२)

णिस्सब्न वि [नि शल्य] पीड़ा रहित, दु ख रहित। (निय ८७)

णिरहकार वि [निरहकार] घमण्ड रहित, मृदुता, अहकार का अभाव। (बो ४८)

णिराउह वि [निरायुध] शस्त्रहीन शान्तचित्त। (बो ५०)

णिरायार वि [निराकार] आकृति रहित, निर्दोष। (सू १९) परिगहरहिओ णिरायारो। (चा २१)

णिरालब वि [निरालम्ब] आश्रय रहित। (निय ४३)

णिरावेक्ख वि [निरपेक्ष] अपेक्षा रहित, नि स्पृह, इच्छारहित। पाच महाव्रतों से युक्त, पञ्चइन्द्रियों को वश मे करने वाला निरपेक्ष, नि स्पृह होता है। (बो ४३, ४७) व्रत एव सम्यक्त्व से विशुद्ध पञ्चेन्द्रियसयत इस लोक तथा परलोक सम्बधी भोग-परिभोग से नि स्पृह होता है। (बो २५)वयसम्मत्तविसुद्धे, पचेदियसजदे णिरावेक्खे। (बो २५)

णिरास वि [निराश] आशा रहित, तृष्णा रहित, उदासीन। (बो ४६) - भाव पु [भाव] निराशभाव। (बो ४९)

णिरभ सक [नि+रुध्] निरोध करना, रोकना। णिरभित्ता (स कृ प्रव ज्ञे १०४)

णिरुच्च सक [निर्+वद्] कहना, बोलना। (द्वा ३९)

णिष्वम वि [निरुपम] उपमा रहित, असाधारण, अनुपमेय। (बो १२,२८)

णिष्वनेव वि [निरुपलेप] लेप रहित, बन्ध रज से रहित। (प्रव चा १८) कमल व जले णिरुवलेवो।

णिष्वभोज्ज वि [निरुपभोग्य] भोग्य से रहित, आसक्ति रहित,

वासना रहिता (स १७४, १७५)

णिरोध/णिरोह पु [निरोध] रुकावट, रोकना, बाधा। (पचा १५०, स १९२, भा १०)

णिरोहण न [निरोधन] रुकावट। (भा २५)

णिलअ/णिलय पु [निलय] घर, स्थान, मकान। (बो ५०, भा ३३) णिल्लोह वि [निर्लोभ] लोभरहित, शुचितायुक्त, पवित्र। (बो ४९) णिबिदेद वि [निपतित] नीचे गिरता हुआ,दृष्टिगत, गोचर हुआ। अत्थ अक्खणिवदिद। (प्रव ४०)

णिवत्त [नि+वृत्] छोड़ना, लौटना, हटना। (स ७४, निय ५९) णिवत्तए/णिवत्तदे (व प्र ए )

णिबास पुं [निवास] स्थान, रहना, जगह, निवास। (बो ५०) परिकथिणलयणिवासा।

णिवित्त स्त्री [निवृत्ति], प्रत्यावर्तन, प्रवृत्ति का अभाव। (द्वा ७५)
णिब्बत्त वि [निर्वृत्त] निष्मन्न, रचित, अस्तित्वगुण को प्राप्त, मोक्ष अवस्था को प्राप्त। (स ६६, प्रव १०) णित्थ किरिया सहावणिव्वत्ता। (प्रव जे २४)

णिब्बा अक [निर्+वा] मुक्त होना। (प्रव चा ३७)

णिब्बाण न [निर्वाण] मुक्ति, मोक्ष। (स ६४, निय २, प्रव ६, पचा १७०) -पुर न [पुर] मुक्तिद्याम, मोक्षनगर। (पचा ७०) -संपत्ति स्त्री [सम्पत्ति] मुक्ति की प्राप्ति,मुक्तिरूपी वैभव। (प्रव ५) -सुद्व न [सुख] निर्वाणसुख, मोक्षसुख। (प्रव ११) णिब्बाद वि [निर्वात] मुक्त, सिद्ध। (पचा १०९) णिव्वादा चेदणप्पगा द्विहा। (पचा १०९)

णिब्बिअप्प वि [निर्विकल्प] सदेह रहित, सणय रहित। (निय १२१)

णिबिदिगिच्छ/णिबिगिच्छ वि [निर्विचिकित्सित] आठ अङ्गी में एक, निर्विचिकित्सित, घृणा रहित। जो जीव वस्तु के सभी धर्मी में ग्लानि नहीं करता, उसे वास्तव में निर्विचिकित्सित अङ्ग वाला कहा जाता है। (स २३१)

णिबियार वि [निर्विकार] विकार रहित, विशुद्ध। (बो ४९)

णिब्बिस वि [निर्विष] विष रहित, विषहीन। (भा १३७) ण पण्णया णिव्विसा हति। (स ३१७)

णिजुदि स्त्री [निवृत्ति] मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। (पचा १६९, स २०४, निय १३६) -कम्म पु [काम] मोक्ष का अभिलाषी। (पचा १६९) -मगा पु [मार्ग] मुक्तिपथ। णिळुदिमग्गो (निय १४१) -सुइ न [सुख] मोक्षसुख। णिळुदिसुहमावण्णा। (स १४०)

णिबेद/णिबेय पु [निर्वेद] वैराग्य, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की ओर प्रवृत्ति। णिब्वेयसमावण्णो, णाणी कम्मफल वियाणेइ। (स ३१८) -परम्परा स्त्री [परम्परा] वैराग्य की परिपाटी। देवगुरूण भत्ता, णिब्वेयपरपरा विचितता। (मो ८२)

णिसा स्त्री [निशा] रात्रि, रात! -बर पु [कर] 1 चन्द्र, शशि। जिणमयगयणे णिसायरमुणिदो। (भा १५९) 2 पु [चर] राक्षस, विरे, तस्कर।

णिसेज्जा स्त्री [निषद्या] आसीन होना, बैठना, समवसरण में आसीन होना। (प्रव ४४)

णिस्सक वि [नि शद्भ] शद्भा रहित। (स २२९)

णिस्सिकिय वि [नि शिद्धित] शद्धारिहत, सम्यक्त्व का एक गुण। (चा ७)

णिस्सग वि [नि सङ्ग] 1 सङ्गरहित, बाह्य एव आभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह या सङ्गिति से रहित। मोक्षाभिलाषी निष्परिग्रह और ममत्व रहित होकर परमात्मस्वरूप मे लीन होता है। (पचा १६९, बो ४८) 2 कषायादि से रहित।त णिस्सग साहु। (स ज वृ १२५)

णिस्ससय वि [नि सशय] नि सदेह, सशयरहित। (स ३२६)

णिस्सल्ल वि [नि शल्य] शल्यरहित, जन्ममरण से रहित।
(निय ४४)

णिस्सेस वि [नि शेष] समस्त, सम्पूर्ण। -दोसरिह अवि[दोषरिहत] समस्त दोषों से रहित, सिद्ध, मुक्त। (निय ७)

णिहण सक [नि+हन्] मारना, घात करना। नष्ट करना। (प्रव ८८) णिहणदि (व प्र ए प्रव ८८)।

णिहद वि [निहत] घात करने वाला, मारने वाला। (प्रव ९२)
-घणघादिकम्म पुन [घनघातिकर्म] घातिया कर्मों को क्षय करने वाला। (प्रव के १०५) -मोह पु [मोह] मोह का नाश करने वाला। (प्रवा १०४)

णिहार पु [निहार] निर्गम, शौच, उच्चार। आहारणिहारवज्जिय।

(बो ३६)

णिहि वि [निधि] भण्डार,खजाना। तह णाणी णाणणिहिं। (निय १५७)

णिहिल वि [निखिल] सम्पूर्ण, समस्त। (भा १२०)

णीर न [नीर] जल, पानी। (भा १९)

णीरय वि [नीरजस] रज से रहित, कर्मफल से रहित सिद्ध, शुद्ध मुक्त, एगो सिज्झदि णीरयो। (निय १०१)

णीराग वि [नीराग] राग रहित, वीतराग। (निय ४३,४४)

णीरालब वि [निरालम्ब] आलम्बन रहित। (स २१४)

णु अ [नु] किन्तु। (स १२३) कह णु परिणामयदि कोहो। णुय वि [नय] नमस्कत, नमस्कार करने वाला। (भा ४५)

णे सक [नी] जाना, प्राप्त होना। णेदु (हे कृस २२१) णेमि (व उ ए स ७३)

णेअ/णेय वि [ज्ञेय] जानने योग्य। (पचा ७८, प्रव ज्ञे ३८, निय ४८) -अतगद वि [अन्तगत] जानने योग्य पदार्थों के अन्त को प्राप्त। (प्रव ज्ञे १०५) -भूद वि [भूत] ज्ञेयभूत, जानने योग्य होते हुए। (प्रव १५)

णेय वि [अनेक] अनेक प्रकार, कई। (स ८४) करेदि णेयविह। णेरइय/णेरियय वि [नैरयिक] नारकी, नरक सम्बन्धी, नरक मे उत्पन्न। (पचा ५५, स २६८, प्रव १२)

णेव अ [नैव] निषेध सूचक अव्यय, नहीं। (स ५२, प्रव २८) णेव य अणुभायठाणाणि। (स ५२) णेह पु [स्नेह] 1 प्रेम, अनुराग। (स २४२) गेहे सव्वम्हि अविगए सते। 2 चिकनाई, तैल। (स २३७) गेहमत्तो दु रेणुबहुलिमा। णो अ [नो] 1 नहीं, निषेध। (पचा ५२, स ५१) 2 वि [नव] नौ, सख्या विशेष। णहा अक [स्ना] नहाना। ण्हाऊण (स कृ बो २५)

ण्हाण न [स्तान] नहान, स्तान। (शी ३८, बो २५)

## त

त स [तत्] वह। त (प्रए) ज जाणुइ त णाण। (स १४) त (दिएसू १६) ते (प्रबप्न ३१) तेण (तृएपचा १५७) सो तेण परिचत्तो। तेहिं (तृबपचा १६१) तस्स (च विएस १२६, प्रव १७) ताण ताण (च विष भा १२८) तेसि तिस (च विष पचा ४५, निय १३५, सू २४,२५) तम्हा (पएपचा १६९) तासु (स ए निय ५९) वाळाभाव णिवत्तए तासु। (निय ५९)

तहय वि [तृतीय] तीन, सख्या विशेष। (द १८, चा २६)
तहनुक्कि न [त्रैलोक्य] तीन लोक। णिप्पण्ण जेहिं तहलुक्क।
(पचा ५) ऊर्घ्वलोक, मध्यलोक अधोलोक, ये तीन लोक है।
तहया अ [तदा] तो, तब, उसी समय। तहया सुक्कत्तण पजहे।
(स २२२) तहया अप्पेण दसण भिण्ण। (निय १६३)

त अ [तत्] इसलिए, इस कारण । त पविसदि कम्मरय । (प्रव जे ९५) त णमसित्ता।(प्रव चा ७)

तक पु [तर्क] विचार। कि किवण त्ति तक्क। (प्रव चा २४)

तक्काल क्रि वि [तत्काल] उसी समय। तक्काल तम्मयत्ति पण्णत्त। (प्रव ८)

तक्कालिय वि [तात्कालिक] उसी समय सम्बन्धी, वर्तमान, भूत एव भविष्यत् सब्धी। ज तक्कालियमिदर। (प्रव ४७)

तच्च न [तत्त्व] सार, तत्त्व परमार्थ, यथार्थस्वरूप। केवलिगुणे धुणिद, जो सो तच्च केवलि धुणिद। (स २९) -गाहण न [ग्रहण] तत्त्वग्रहण। -तण्हु वि [तज्ञ] वस्तु स्वरूप को जानने वाला। (पचा ४७, प्रव जो १०५) - इइ स्त्री [रुचि] तत्त्वरुचि। तच्चरुई सम्मत्त। (मो ३८)

तण न [तृण] घास, तृण। (बो ४६)

तणू स्त्री [तनु] शरीर, काया। - उसग्ग पु [उत्सर्ग] शरीर त्याग, कायोत्सर्ग। निरन्तर आत्मा मे लीन हो, शरीर सम्बद्धी क्रियाओं से रहित होकर, वचन और मन के विकल्पों को रोकना कायोत्सर्ग है। (निय १२१) तणू + उसग्ग मे प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से स्वर से आगे स्वर होने पर शब्द के स्वर अर्थात् प्रारम्भ के शब्द के स्वर का लोप हो जाता है। (हे लुक् १/१०) - उत्सर्ग का उस्सग्ग प्राकृत रूप व्याकरण की दृष्टि से बनना चाहिए, परन्तु छन्द भन्न न हो, इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ।

तण्हा स्त्री [तृष्णा] प्यास, पिपासा, बावीस परीषहों मे एक भेद। तण्हाए (तृ ए प्रव चा ५२) तण्हाहिं (तृ ब प्रव ७५)

तत्तो अ [तत ] उससे, उस कारण से। तत्तो अमिओ अलोओ ख। (पचा ३) तत्य अ [तत्र] वहा, उसमे। सिद्धा चिट्ठति किघ तत्य। (पचा ९२) तदा अ [तदा] तब, उस समय। अप्परिणामी तदा होदि। (स १२१)

तिदय वि [तृतीय] तीसरा। (भा ११४)

तदो अ [तत ] तब,तो,चूकि। तदो दिवारत्ती। (पचा २५)

तम्र/तमा अ [तथा] तथा, और। तध सोक्ख सयमादा। (प्रव ६७) िसिद्धो वि तधा णाण। (प्रव ६८)

तम्मअ/तम्मय वि [तन्मय] उसी रूप, उसी प्रकार, तत्पर। (स ३४९-३५२, प्रव ८) जम्हा ण तम्मओ तेण। (स ९९) -त्त वि [त्व] उसी पर्यायरूप। (प्रव को २२) तम्मयत्तादो (प ए ) पञ्चमी एकंत्रचन मे दो प्रत्यय होता है और दो प्रत्यय होने पर पूर्व को दीर्घ हो जाता है।

तम्हा अ [तस्मात्] इसलिए, इसकारण। (स २५७, २५८) तम्हा दु मारिदो दे। (स २५७) तम्हा गुणपञ्जया। (प्रव न्ने १२)

तय न [त्रय] तीन। (चा २८) -गुत्ति स्त्री [गुप्ति] तीन गुप्तिया। मन, वचन, और काय को रोकना गुप्तिया है।

तर सक [तृ] पार होना, तैरना। (पचा १७२) भवियो भवसायर तरिद।

तरण न [तरण] तिरना, पार होना! -हेदु न [हेतु] पार होने का कारण। ससारतरणहेदू, धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिद्व। (भा ८५) तह पु [तरु] वृक्ष, पेड़। (भा २१) -गण [गण] वृक्षसमूह। (भा ८२.लि १६) वज्ज जह तरुगणाण गोसीर। -हहण न

ı

[रोहण] वृक्ष पर आरोहण, वृक्ष पर चढ़ना। (भा २६) - हिट्ठ स्त्री [अधस्] वृक्ष के नीचे। (बो ४१) तरण वि [तरुण] यूवक, जवान, तरुण। (स ७९) तरुणी स्त्री [तरुणी] युवती, जवानस्त्री। (स १७४) तल पुन [तल] तमालवृक्ष, ताड का पेड। (स २३८) तब पुन [तपस्] तप, तपस्या, तपश्चर्या। (पचा १७०, स १५२, प्रव १४, निय ५५, द २८) विषय और कषाय के विनिग्रह को करके ध्यान एव स्वाध्याय द्वारा आत्मा का चितन किया जाता है, वह तप है। विसयकसायविणिग्गहभाव, काऊण झाणसज्झाए। जो भावद अप्पाण, तस्स तव होदि णियमेण।। (द्वा ७७) तप से सभी स्वर्ग प्राप्त होते है। सग्ग तवेण सब्बो वि । (मो २३) तप के बाह्य और अभ्यन्तर ये भेद किये गये है। इनके भी छह-छह भेद होते है। -गुणजुत्त वि [गुणयुक्त] तपगुण से युक्त। (शी ८) -चरण/यरण न [चरण] तपश्चरण,तपश्चर्या। (निय ५५,११८) तपश्चरण से अनन्तानन्त भवों के द्वारा उपार्जित शुभ-अशुभ कर्मसमूह नष्ट हो जाते है। (निय ११८) -सामण्ण पु [श्रामण्य] तपस्वी-श्रमण। वदमि तवसामण्णा। (द २८) तवेहि (त ब स १४४) तवसा (तृ ए प्रव चा २८) तवहि (स ए पचा १६०) तबोकम्म पुन [तप कर्म] तप कर्म, छह आवश्यक कर्मों मे एक भेद। (पचा १७२) जो कुणदि तवोकम्म। तबोधण पुन [तपोधन] तपरूपी धन। जिणवयणगहिदसारा, विसयविरत्ता तवोद्यणा धीरा। (शी ३८)

तवोधिग वि [तपोधिक] तपश्चरण मे अधिक। समिदकसायो तवोधिगो चावि। (प्रव चा ६८)

तस पु [त्रस] द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पचेन्द्रिय जीव। (पचा ३९)

तस्ससग्ग वि [तत्ससर्ग] उसकी सगति। (म १४९)

तस्सम वि [तत्सम] समान, सादृश्य। तस्सम समओ तदो परो ुक्वो। (प्रव ज्ञे ४७)

तह/तहिब/तहा अ [तथा] उसी रूप, और,तथा,उसी प्रकार, यद्यपि, तो भी। (स १८, २२१, २६४, निय ६८, प्रव ४, द १०) तह कम्माण वियाणाहि। (पचा ६६) तह वि य सच्चे दत्ते। (स ३६४) सच्चे भावा तहा होति। (स १३१)

ता अ [तत्] उससे,उस कारण से,तब,उस समय। (स १४०, २६७) या कम्मोदयहेदूहिं। (स १३८) ता कि करोसि तुम। (स २६७)

ताम अ [तावत्] तब तक, वाक्यालद्भार।

तारय पु [तारक] तारे, नक्षत्र। जह तारयाण चदो। (भा १४३) तारा स्त्री [तारा] नक्षत्र, तारा। -आविल स्त्री [आविल] ताराओं की पिड्क्त,ताराओं का समूह। ताराविलपरियरिओ। (भा १५९) -यण वि [गण] तारागण, ताराओं के समूह। जह तारायणसहिय। (भा १४५)

तारिय/तारिसअ/तारिसय वि.[तादृशक] वैसे ही, उसी प्रकार, उस तरह का। जीवो वि तारिसओ। (पचा ६२) जारिसया तारिसया। (पचा ११३)

ताली स्त्री [ताली] ताड़ का वृक्ष, वृक्ष विशेष। (स २३८,२४३) ताबं/ताब अ [तावत्] तब तक, उतने समय तक। (स १९, २८५, निय ३६, भा १३१, लि ४) कुळ्वड् आद ताव। (स २८५) ताबिद वि [तावत्] उतना। (प्रव ७०) भूदो ताबिद काल। ताबिद वि [तावत्] उनमे, उतना। ताबिद ओ जीवाण। (पचा १९)

ताबुद अ [तावत्] तब तक। अण्णाणी ताबुद। (स ६९) ति अ [इति] इस प्रकार, ऐसा। दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते ति। (स २५३)

ति ति [ति] तीन, सख्या विशेष। (पचा १११) - गुत्त वि [गुप्त] तीन गुप्तिवाला। (प्रव चा ४०, निय १२५) - गुणिद वि [गुणित] तीन गुणा, तीन से गुणित। (प्रव जे ७४) - जगबद वि [गुणित] तीन गुणा, तीन से गुणित। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतरागी, अरहन्त तीनों लोकों मे पूजित। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतरागी, अरहन्त तीनों लोकों मे पूजित होते है। तिजगवदा अरहता। (चा १) - पयार पु [प्रकार] तीन प्रकार। तिपियारो सो अप्पा। (मो ४) - बग्ग पु [वर्ग] तीन वर्ग, तीन समूह धर्म, अर्थ और काम। - वियप्प पु [विकल्प] तीन विकल्प, तीन प्रकार। अप्पाण तिवियप्प। (निय १२) - विहसुबि स्त्री [विधशुद्धि] तीन प्रकार की शुद्धि। मन, वचन और काय की शुद्धि। (भा १३५) परपरा तिविहसुद्धीए। (भा १३५)

तिण्हा स्त्री [तृष्णा] प्यास, पिपासा, इच्छा। (निय १७९, भा २३)

तित्ति स्त्री [तृप्ति] तृप्ति, इच्छापूर्ति। (मा २२) तित्तिय वि [त्रि-त्रि] तीन-तीन का समूह।

तित्य पुन [तीर्य] 1 तीर्य, तीर्यप्रवर्तक, सर्वज्ञवचन। (प्रव १, बो २५) निर्मल, साम्यधर्म, सम्यक्त्व,सयम, तप और ज्ञान को जिन शासन मे तीर्य कहा गया है। (बो २६) -कर/यर पुन [कर] तीर्यद्भर, सर्वज्ञ। (भा ७९) तीर्यद्भर नामकर्म के उदय से जिसे समवसरणादि विभूति प्राप्त हो वह तीर्थद्भर है। 2 न [तीर्य] तट, घाट, नाव।

तिहिय वि [तृतीय] तीसरा। (निय ५८) -बद पु न [ब्रत] तृतीयब्रत, तीसराब्रत, अचौर्यब्रत। जो ग्राम, नगर एव वन में परकीय वस्तु को देखकर उसके ग्रहण के भाव को छोड़ता है, उसी के तीसरा अचौर्यव्रत होता है। (निय ५८) गामे वा गयरे वारण्णे वा, पेच्छिऊण परमत्थ। जो मुचदि गहणभाव, तदियवद होदि तस्सेव।। (निय ५८)

तिषा वि [त्रिषा] तीन प्रकार का। (प्रव ३६)

तिमिर न [तिमिर] अन्धकार, अधेरा। (प्रव ६७) - हर वि [हर] अज्ञान को हरण करने वाला! तिमिरहरा जड़ दिट्ठी। (प्रव ६७) तिय न [त्रिक] तीन का समुदाय। तियेह साहूण मोक्खमग्गम्मि। (स २३५) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इत्यादि जैसे कोई भी तीन का समूह। -रण न [करण] तीन करण। मन-वचन और काय ये तीन करण है। तियरणसुद्धो अप्प। (भा ११४) - लोय पु [लोक] तीन लोक। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक

और अद्योलोक ये तीन लोक है। (भा ३३) तियलोयपमाणिओ सव्यो।

तिरिक्ख/तिरिय पु [तिर्यञ्च] पशु-पक्षी आदि,तिर्यञ्च योनि। (पचा १६, भा ८)

तिरिच्छ पु [तिर्यञ्च्] पशु-पक्षी। तेण णरा तिरिच्छा। (प्रवजन् ९२)

तिरिय वि [तिर्यक्] वक्र, कुटिल, तिरछा, तिर्यक्। (स ३३४) तिलतुसमित्त वि [तिलतुषमात्र] किचित् भी, कुछ भी। (सू १८) तिब्ब वि [दे] तीव्र, कठिन। (स २८८, भा १२)

तिसा स्त्री [तृषा] प्यास, पिपासा। (भा ९३)

तिसिंह वि [त्रिषष्ठि] त्रेसठ, सख्याविशेष। (भा १४१)

तिसिद वि [तृषित] प्यासा, प्यासवाला। (पचा १३७) तिसिद बुभुक्खिद वा।(प्रव चा ज वृ २७)

तिहुअण/तिहुयण/तिहुवण न [त्रिभुवन] तीन लोक। (पचा १, प्रव ४८, चा ४१, भा २३) - चूडामणि पुस्त्री [चूड़ामणि] तीनों लोकों मे सिरमौर, तीनों लोकों मे श्रेष्ठ। तिहुवणचूडामणी सिद्धा। (चा ४१,भा ९३) - भवणपदीब पु [भवनप्रदीप] तीनों लोकों के घर (स्थान) के दीपक (प्रकाशस्तम्भ)। - मज्यन न [मध्य] तीनों लोकों के बीच। (भा २१) - सलिल न [सिलल] तीन लोक का जल। तिहुयणसलिल सयल पीय। (भा २३) - सारपुन [सार] त्रिलोक श्रेष्ठ, तीन लोक मे उत्तम। (भा ७८) पावइ तिहुवणमार।

तीद पु [अतीत] अतीत, भूतकाल। (निय ३१)

तु अ [तु] किन्तु,तो,उतना,और,ऐसा,िक,तया,अथवा,या फिर ही पाद पूर्तिक अव्यय। (पचा २६, ८६, स ९, ३२, निय ३१) अणण्णभूद तु सत्तादो। (पचा ९) सामाइय तु तिविह । (निय १०३)

तुम्ह स [युष्पद्] युष्पद्, तुम। युष्पद् शब्द को तुम्ह आदेश हो जाता है। तुम्ह एय मुणतस्स। (स ३४१) तुम्ह (च | ष ए) तुम (प्र ए स ३७४, भा ४१, मो ३५) तुह (च | ष ए स २५२,२५५,२५६) तुमे (प्र ए भा २३,२४) पीय तिण्हाए पीडिएण तुमे। तुमे यह रूप वैसे द्वितीया एकवचन मे बनता है, परन्तु यहा प्रथमा एकवचन मे भी इसका प्रयोग हुआ है। (हे त तु तुम तुव तुह तुमे तुए अमा ३/९२) तुज्झ (च | ष ए स १२१) तुह (स ए भा १९) दे (च | ष ए स २५९) ते (च | ष ए भा ६,६९) ते (तृ ए स २४८, २४९, २५२, २५४) तए (तृ ए स २५१)

तुरिय वि [तुर्य] चतुर्थ, चौथा। तुरिय अबभविरई। (चा ३०) रूबद-पुन [व्रत] चतुर्थव्रत, चौथा नियम, ब्रम्हचर्यव्रत। जो स्त्रियों के रूप को देखकर उनमें वाल्छाभाव नहीं रखता एव मैथुन मज्ञा के परिणाम से रहित होकर परिणमन करता है, उसी को ब्रह्मचर्यव्रत होता है। (निय ५९)

तुस पु [तुष] धान्य का छिलका, भूसी। (शी २४) -धम्मत वि [धमत्] तुष को उड़ा देने वाला,सूप। तुसधम्मतबलेण। -मास पु [माष] छिलका सहित उडद दाल। तुममास घोसतो। (भा ५३) तूस अक [तुष्] सतुष्ट होना, खुश होना, प्रसन्न होना। (स ३७३) तूसदि (व प्र ए स ३७३)

ते त्रि [त्रि] तीन। - इदिय न [इन्द्रिय] त्रीन्द्रिय, तीन इन्द्रिय। (पचा ११५) - काल पु [काल] तीन काल। भूत, भविष्यत् एव वर्तमान। तेकालणिच्चविसम। (प्रव ५१) - कालिक वि [कालिक] तीन काल सबधी। (प्रव ४८) ते चेव अत्यिकाया, तेकालियाभावपरिणदा णिच्चा। (पचा ६) - याला स्त्री न [चत्वारिशत्] तेतालीस। (भा ३६) - रस/रह स्त्री न [दश] तेरह, त्रयोदश। (स ११०, बो ३१) तेरसिकरियाउ भावतिविहेण। (भा ८०) - लोक्क पु [लोक्य] तीन लोक। (पचा ७६) यहाँ पर लोक शब्द का लोक्क नहीं बना, अपितु जनप्रचलित लोक को लोक्य, जो बोलने मे आता है, वहीं है। तेज पु [तेजस्] आग, अग्नि, तेज,अग्निकाय विशेष। (प्रव ज्ञे ७५) तेज पु [तेजस्] तेज, ताप, प्रकाश। सयमेव जधादिच्चो, तेजो उण्हो य देवदा णभिस। (प्रव ६८)

तेजियअ वि [तेजियक] तैजस शरीर विशेष। शरीर के भेदों म तैजसभी एक भेद है। (प्रव जे ७९)

तेल न [तैल] तेल।मूगफली, विनोला, सोयाबीन या तिल से निकाला गया तरल पदार्थ। (निय २२)

तो अ [तदा] तब,तो,फिर भी, क्योंकि। (स १७, २२४, भा २२, द २६) तो सत्तो वत्तु जे। (स २५)

तोय न [तोय] जल, पानी। (शी २८) ति अ [इति] इस प्रकार, ऐसा। (पचा ५७, स १७०, प्रव ७)

थण पु [स्तन] स्तन, कुच, पयोधर। (भा १८) - अंतर वि [अन्तर] स्तनों के मध्य। (सू २४, प्रव चा ज वृ २४) - च्छीर न [क्षीर] स्तन दुग्ध। पीयो सि थणच्छीर। (भा १८)

यल न [स्थल] भूमि, जमीन! (भा २१) -चर वि [चर] थलचर, भूमिपर चलने वाला। (पचा ११७)

थावर पु [स्यावर] एकेन्द्रिय प्राणी, पृथिवी, जल,अग्नि, वायु और वनस्पति। (प्रव न्ने ९०,द ३५) आचार्य कुन्दकुन्द ने चलनात्मक विवक्षा को आधार कर अग्नि और वायु को त्रस भी कहा है। (पचा १११) दर्शन पाहुड मे एक हजार आठलक्षणों और चौतीस अतिशयों सहित जिनेन्द्र (अरहन्त) जब तक बिहार करते है, तब तक उन्हें स्थावर प्रतिमा कहा है। (द ३५) -काय पु [काय] स्थावर काय, एकेन्द्रिय जीव, स्थावर जीव। ये पाच है-पृथिवी, जल,तेज, वायु और वनस्पति। थावरकाया तसा हि कज्जजुद। (पचा ३९)-तणु स्त्री [तनु] स्थावर शरीर। (पचा १११)

थिर वि [स्थिर] स्थिर, निश्चल, दृढ़। (स २०३, बो २२) - भाव पु [भाव] स्थिर भाव, दृढ़भाव। (निय ८५,८६) जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभाव।

थी स्त्री [स्त्री] महिला, नारी, स्त्री। (निय ४५,६७) थुण सक [स्तु] स्तुति करना, पूजना, गुणगान करना। केवलिगुणे थुणिद जो, सो तच्च केविल थुणिद। (स २९) थुणिद (व प्र ए) थुणितु (स कृस २८) थुणिज्जइ (व कृप्र एमो १०३) थोस्सामि (भवि उ एती भ १)

**पुद** वि [स्तुत] पूजित, प्रशसित, जिसका गुणगान किया गया हो। केवलिगुणा थुदा होति। (स ३०)

युद्ध सक [स्तु] स्तुति करना, अर्चना करना। थुव्वते (वकृत्तएस३०)थुव्वतेहिं(वकृतृमो१०३)

यून वि [स्यूल] मोटा, तगडा। (चा २३,२४, निय २१) अइथूल-थूल-थूल! (निय २१) पर्वत, पत्यर, लकडी आदि अतिस्थूल है। घी, तेल, जल आदि स्थूल है। घूप, प्रकाश आदि स्थूलसूक्ष्म है। शब्द और गन्ध आदि सूक्ष्मस्थूल है। इन्द्रिय अग्राह्य स्कन्ध सूक्ष्म है तथा परमाणु अतिसूक्ष्म है। इस तरइ पुद्गल के छह भेद किये गये है। (निय २२)

थेय वि [स्तेय] चोरी, अपहरण। थेयाई अवराहे कुळ्वि। (स ३०१)

थोव वि [स्तोक] अल्प, थ्येड़ा, स्तोक। थोवो वि महाफलो होइ। (शी ६)

## द

दडअ पु [दण्डक] दण्डक नामविशेष। -णयर न [नगर] दण्डक नगर। (भा ४९) दडअणयर सयल, डिहओ अब्भतरेण दोसेण। (भा ४९)

**ब**त वि [दान्त] वश मे किया हुआ, दमन करने वाला।

(निय १०५) णिक्कसायस्स दतस्स, सूरस्स ववसायिणो। (निय १०५)

दित पु [दन्तिन्] हस्ति,हाथी।(निय ७३)पि<mark>चिदियदति</mark>प्पणि-इलणा।

दस सक [दर्शय्] दिखलाना, बतलाना। दसेइ मोक्खमग्ग। (बो १३)

दसण पुन [दर्शन] 1 तत्त्व श्रद्धा, तत्त्वावलोकन, तत्त्वरुचि। 2 देखना, पहिचाना, पदार्य का सामान्यावलोक। 3 जिनलिङ्ग, जिनमुद्रा। ४ रत्नत्रय।आचार्य कुन्दकुन्द ने दसण शृब्ह्नेका प्रयोग अपने सभी ग्रन्थों मे किया है, किन्तु दर्शनपाहुड और बोघपाहुड मे यह विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप मे प्रयुक्त हुआ है- जो सम्यक्त्वरूप, सयमरूप, उत्तमधर्मरूप, निर्ग्रन्थरूप एव ज्ञानमय मोक्षमार्ग को दिखलाता है, वह दर्शन है। दसेइ मोक्खमग्ग, सम्मत्त सजम सुधम्म च। णिग्गथ णाणमय, जिणमग्गे दसण भणिय।(बो १३)जो अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग---दोनौ प्रकार के परिग्रह को छोड़,मन-वचन-काय से सयम मे स्थित हो,ज्ञान से एव कृत-कारित-अनुमोदना से शुद्ध रहता है तथा खड़े होकर भोजन करता है वह दर्शन है। दुविहिप गथचाय,तीसुवि जोगेसु सजम ठादि। णाणिम्म करणसुद्धे, उब्मसणे दसण होई।। (द १४) दर्शनपाहुड मे ऐसा दर्शन ही धर्म का मूल,प्रधान कहा गया है।दसणमूलो धम्मो। (द २) जिस प्रकार वृक्ष,जड़ से शाखा आदि परिवार से युक्त कई गुणा स्कन्ध

उत्पन्न होता है, उसीप्रकार मोक्षमार्ग की वृद्धि दर्शन से होती है। (द ११) दर्शन से रहित की वदना नहीं करना चाहिए। दसणहीणो ण वदिव्वो। (द २) - उबओग पु [उपयोग] दर्शनोपयोग, पदार्थ का सामान्यावलोकन, निर्विकल्प ज्ञान। इसके दो भेद किये गये है। स्वभाव दर्शनोपयोग और विभावदर्शनोपयोग। जो इन्द्रियादि साधनो तथा पर पदार्थों की सहायता से निरपेक्ष मात्र दर्शन है, वह स्वभाव दर्शन है। (निय १४) और चक्षुर्दर्शन,अचक्षुर्दर्शन तथा अवधिदर्शन विभावदर्शन है।(निय १५)-धर पुं [धर] दर्शन को धारण करने वाला,सम्यग्द्रष्टि।(द १२)-भट्ट वि [भ्रष्ट] दर्शन से भ्रष्ट, दर्शन से च्युत।(द ३)दसणभट्टा भट्टा।यहा दर्शन का अर्थ सम्यग्दर्शन न कर ऊपर कहे विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप में ग्रहण करना युक्ति सगत प्रतीत होता है। -भूद वि [भूत] दर्शनरूप। (प्रव जे १००) - मूल पुन [मूल] दर्शन का प्रधान, दर्शन का मुख्य,दर्शन का आधार। (द २)-मग्ग पु [मार्ग]दर्शनमार्ग। (द १) -मुक्क वि [मुक्त] दर्शन से मुक्त, दर्शन से रहित। दसणमुक्को य होइ चलसवओ। (भा ४२) - मुह न [मुख] दर्शन सहित। (प्रव चा १४) -मोह पू [मोह] दर्शनमोह, मोहनीय कर्म का अवान्तर भेद। (निय ५३) सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति मे अन्तरङ्गबाधक कारण दर्शनमोह है। -रयण पुन [रतन] दर्शन रूपी रत्न।(द २१,भा १४६)-विसुद्ध वि[विशुद्ध] दर्शन से विशुद्ध, षोडशकारण भावनाओं मे प्रथम भावना। (भा १४

-विहूण वि [विहीन] दर्शन से रहित। (शी ५) - मुद्ध वि [शुद्ध] दर्शन से शुद्ध, निर्मल दर्शन वाला। (शी १२) - मुद्धि वि [शुद्धि] दर्शन की शुद्धि, निर्दोष दर्शन, दर्शनविशुद्धि, सोलह कारण भावनाओं मे प्रथम। दसणसुद्धी य णाणसुद्धीय। (शी २०) - हीण वि [हीन] दर्शन हीन, दर्शन से रहित। दसणहीणो ण विद्यो। (द२) जिस प्रकार स्वच्छ आकाश मण्डल मे ताराओं के समूह सहित चन्द्रमा का बिम्ब सुशोभित होता है, उसी प्रकार तप और व्रत से पवित्र दर्शन मय विशुद्ध जिनाकृति शोभित होती है। (भा १४५) दर्शन गुणरूपी रत्नों मे श्रेष्ठ तथा मोक्ष की पहली सीढ़ी है। (द २१)

दह वि [झुष्ट] देखता हुआ, देखा हुआ। (भा १५)

दह सक [दृश] देखना, अवलोकन करना। दह (हे कृद २४) दट्ठूण (स कृपचा १३०, निय ५९, द २५)

दञ्ज वि [दग्ध] जला हुआ। (भा १२५)

दढ वि [दृढ] मजबूत, कठोर। -करणिणिमत्त न [करणिनिमित्त] मजबूत करने मे कारण। (निय ८२) -सजम पु [सजम] दृढ़सयम। (बो १८)

दत्त वि [दत्त] 1 दिया हुआ। (प्रव चा ५७) 2 न [दत्त] अचौर्य (स २६४)

दण्प पु [दर्प] अहद्भार, अभिमान, घमण्ड, गर्व। (निय ७३, भा १०२)

दम पु [दम] दमन, निग्रह, इन्द्रियजय। (शी १९) -जुत्त वि

[युक्त] दमनयुक्त, इन्द्रियनिग्रह से युक्त। (बो ५१)

दया स्त्री [दया] करुणा, दया, अनुकम्पा। (बो २४, भा १३२) कुरु दयपरिहरमुणिवर। यहा दय शब्द द्वितीया एकवचन मे है। -विमुद्ध वि [विशुद्ध] दया से विशुद्ध,दया से निर्मल।धम्मो दया-विसुद्धो। (बो २४)

दब सक [द्रव] प्राप्त होना। (पचा ९) दवियदि (व प्र ए )

दिवण पुन [द्रविण] धन, पैसा, वैभव, सम्पत्ति। (प्रव जे १०१) देहा वा दविणा वा।

दिवय न [द्रव्य]द्रव्य।जो भाव वस्तु के अपने-अपने गुण-पर्यायरूप स्वभाव को प्राप्त होता है तथा एक रूप मे ही व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। (पचा ९) द्रव्य के तीन लक्षण दिये गये है-दव्य सल्लक्खणिय (सत्लक्षण)। उप्पादव्ययद्युवत्तसजुत्त (उत्पाद, व्यय और ध्रीव्ययुक्त)। गुणपञ्जायसय (गुण और पर्यायस्वरूप)। (पचा १०) समयसार मे कहा है-जैसे सोना अपने कगन आदि पर्याय से अभिन्न/एक रूप है वैसे ही द्रव्य अपने गुणों से तथा पर्यायों से अभिन्न है। (स ३०८) -भाव पु [भाव] द्रव्यभाव। (पचा ६)

दव्ब न [द्रव्य] द्रव्य। (पचा ८५, स १०८, प्रव ३६, निय २६, बो २७, भा ३३, चा १८) - जबभोग पु [उपभोग] द्रव्य कर्म के उपभोग। (स १९६) - कालसभूद वि [कालसभूत] द्रव्यकाल से उत्पन्न। (पचा १००) - जादि स्त्री [जाति] द्रव्यसमूह। (प्रव ३७) - द्विब वि [आर्थिक] द्रव्यार्थिकनय विशेष।

(प्रव जो २२) - णिग्गंथ वि [निर्ग्रन्थ] बाह्य परिग्रह का त्यागी! (भा ७२) -त वि [त्व] द्रव्यत्व, द्रव्यपना। (प्रव ८९) -तियअ वि [आर्थिक] द्रव्यार्थिक, नयविशेष। (निय १९) -भाव पू [भाव] द्रव्य भाव, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य की प्रकृति। (स २०३) - मअ वि [मय] द्रव्यात्मक, द्रव्यमय, द्रव्यस्वरूप। (प्रव ज्ञे १) -मित्त न [मात्र] द्रव्यमात्र, द्रव्यकर्म की सम्पूर्णता। (भा ४८) ण हु लिगी होइ दव्यमित्तेण। - लिग न [लिक् ] द्रव्यलिक् , बाह्य चिह्न। (भा ४८) -लिगि वि [लिक्रिन्] द्रव्यलिक्री, बाह्यवेष धारण करने वाला मुनि। (भा १३)-विजुत्त वि [वियुक्त] द्रव्य से रहित।(पन्ना १२)-सण्णा स्त्री [सज्ञा] द्रव्यसज्ञा, द्रव्यनाम। (पचा १०२)-सबण पु श्रिमण]द्रव्यश्रमण,द्रव्यमुनि, बाह्यवेषधारी मुनि।(भा ३३,१२१)द्रव्य के छह भेद है-जीव, पुद्गल,धर्म,अधर्म,आकाश और काल।इन छह द्रव्यों के आधार पर ही विश्व की रचना सभव है। छह द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। विस्तार के लिए पचास्तिकाय देखे।

दरिस्त्री [दरि] गुफा, कन्दरा, घाटी।(भा २१)

दरिसण न [दर्शन] मत, विचारधारा। (स ३५३)

दरीसण न [दर्शन] मत,दर्शन।(स ४६)ववहारस्स दरीसण-मुवएसो।

दस त्रि [दशन्] दश, सख्या विशेष। (पचा ७२, भा ३९, बो ३७) दस पाणा। (बो ३७) द्वाणम वि [स्थानक] दश प्रकार दशभेद। (पचा ७२) पृथ्वी,जल,तेज,वायु,प्रत्येक वनस्पति, साधारण

वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय और पञ्चेन्द्रिय ये दश स्यान है। -पृब्बि क्रि वि [पूर्वम्] दशपूर्व। दसपुव्वीओ वि कि गदो णरय। (शी ३०) वियम पु [विकल्प] दश प्रकार,दशभेद। (भा १०५) विज्जवच्च दसवियण। -विह वि विध दश प्रकार का।अबभ दसविह पमोत्तुण। (भा ९८) दह त्रि [दश] दश सख्या विशेष! (बो०३४)-प्राण पु [पाण] दश प्राण। पाँच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छवास। दा सक [दर्शयू] दिखलाना, दर्शन कराना। (स ५) जदि दाएज्ज पमाण। दाए (वि /आ.प ए) दाएज्ज (वि /आ उ ए) दाण पुन [दान] दान, त्याग। (प्रव ६९,द्वा ३१) -रद वि [रत] दान में तत्पर, दान में सलग्न। (प्रव चा ६९) दारा स्त्री [दारा] स्त्री,औरत। (मो १०) दारिइ न [दारिद्र] निर्धनता, दीनता। (बो ४७) दारुण वि [दारुण] विषम, भयकर, भीषण। (भा ९) दि सक [दा] देना। (पचा ६७,स २५२,२५५) दिति (व प्र ए द ९) दिता (व कृपचा ७) दितु (वि । आ प्र ब भा १६२) दिक्खा स्त्री [दीक्षा] प्रब्रज्या, दीक्षा,सन्यास। (बो १५,१७,२५, भा ११०) ज देइ दिक्खसिक्खा। (बो १५) दिहु वि [दृष्ट] देखा हुआ, अवलोकित। (द ३०) दिद्वा स कु [दृष्ट्वा] देखकर। (प्रव चा ५२,६१) दिष्टि स्त्री [दृष्टि] 1 नजर, दृष्टि। लोगालोगेसु वित्यडा दिट्टी। (प्रव ६१,६७)2 सम्यग्द्रष्टि, सम्यग्दर्शन। दिट्टी अप्पप्यासया चेव' (निय १६१)

दिढ वि [दृढ] मजबूत, स्थिर। (मो ४९,७०)

दिण पुन [दिन] दिवस। -यर पु [कर] सूर्य। (निय १६०) दिणयरपयासताव।

दिण्ण वि [दत्त] दिया हुआ। (सू १७) दिण्णा परेण भत्त। (निय ६३)

दिय पु [द्विज] दन्त, दात। (भा ४०) दियसगट्टियमसण।

दियह पुन [दिवस] दिन, दिवस। (मो २१)

दिव न [दिव्] स्वर्ग, देवलोक। (भा ६५) पहीणदेवो दिवो जाओ।

दिवा अ [दिवा] दिन,दिवस। (प्रव के २९,निय ६१) -रित

[यित्रि] दिनरात। तीस मुहूर्त के बीतने का नाम। (पचा २५)

दिविज पु [दिविज] देव, देवता। (हा ४२)

दिव्य अक/सक [दिव्] क्रीड़ा करना। जत्तेण दिव्यमाणो। (लि १०)

दिव्य वि [दिव्य] स्वर्ग सम्बन्धी, स्वर्गिक। (भा ७४)

विसि स्त्री [दिश्] दिशा।पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। (चा२५)

दिस्स सक [दृश्] देखना, अवलोकन करना। (मो २९) दिस्सदे (व प्र ए )

दीव पु [दीप] 1 प्रदीप, दीपक, दिआ। (प्रव ६७, भा १२२) 2 पु [द्वीप] द्वीप, जिसके चारो ओर पानी भरा हो ऐसा भूभाग। (द्वा ४०) -अबुरासि वि [अम्बुराशि] द्वीप का जल समूह, द्वीप समुद्र। (द्वा ४०)

दीवायण पु [द्वीपायन] द्वीपायन नामक मुनि। (भा ५०)

दीस सक [दृश्] देखा जाना, अवलोकित किया जाना। (स ३११, ३२२) दीसइ/दीसए (कर्म व प्र ए) कर्मणि प्रयोग मे दृश् का दीस आदेश हो जाता है।

दीह वि [दीर्घ] लम्बा,अधिक,विस्तार। (भा ९९) -काल पु [काल] दीर्घसमय, अधिकसमय। (भा ९५) -ससार पु [ससार], दीर्घससार, जन्मजन्मातर। (भा ९९) जो जीव, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन-धान्य है, ऐसी तीव्र आकाक्षा करता है, वह दीर्घ ससार मे परिभ्रमण करता है। (इ २४-३८)

डु अ [तु] और, तथा, किन्तु,परन्तु, लेकिन, ऐसा, तो, इसलिए, कि, फिर भी । (पचा ८९, स २५३,२१०,मा १८, मो ४) कालो ु दु पहुच्चभवो। (पचा २६) सो तेण दु अण्णाणी। (मो ५६)

**दु** अ [दुर्] खराब, बुरा, दुष्ट, अशुभ। (प्रव **ने ६६,**निय १०३, ंबो ३६,मो १६)

दुइय वि [द्वितीय] द्वितीय, दूसरा। (सू २१)

दुक्स पुन [दुख] पीडा, क्षोभ, व्यथा। (पचा १२२, स ७४, प्रव २०, निय १७८) जीव के साथ बधे हुए आस्रव अनित्य, अग्नरण और दुख। (स ७४) आस्रवों की अशुचिता, और विपरीतता ही दुख का कारण है।(स ७२)-क्खाय वि [क्षय] दुखसय, दुख का नाश, दुख रहित।(चा २०) -परिमोक्स पु [परिमोक्ष] दुखों से पूर्ण मुक्ति, दुखों से अत्यन्त छुटकारा। (पचा १०३, प्रव चा १) -फल पुन [फल] दुखफल दुख का

परिणाम,दुख का प्रयोजन।दुक्खा दुक्खाफलाणि य।(स ७४) -मोक्ख पु [मोक्ष] दुख से मुक्ति। (पचा १६५) -रहिय वि [रहित] दुख से रहित, दुख से परे। (बो ३६) - संतत्त वि [सतप्त] दु ख से सतप्त, दु ख से पीड़ित । (प्रव ७५) आमरण दुक्खसतत्ता। -सहिस्स वि [सहस्र] हजारौं दुख। (प्रव १२) दुक्खसहिस्सेहिं सदा।दुक्खा (प्र ब स ७४) दुक्खाइ (द्वि ब भा ११) दुक्खेण (तु ए भा १९) दुक्खस्स (च वि ए स ७२) (पएपचा १२२)

दुक्ख सक [दुखय्] दुख होना, दर्द होना। दुक्खाविज्जइ तहेव कम्मेहिं। (स ३३३) दुक्खाविज्जइ (प्रे व प्र ए )

दुक्खिद वि [दुखित] दुखयुक्त, दुखी, पीडित, व्यथित! (स २५३-२५९) दुक्खिदसुहिदा हवति जदि जीवे। (स २५४)

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल। (प्रव ज्ञे ४९)

हुगइ स्त्री [दुर्गति] खोटी पर्याय, अशुभ पर्याय। (मो १६)

**दुगंछा/दुगुंछा** स्त्री [जुगुप्सा] घृणा, निंदा। जो दुगछा भय वेद। (निय १३२) णत्य दुगुछा य दोसो य। (बो ३६)

दुगुण पुन [द्विगुण] दुगुना, स्निग्धता के दो अंशों को धारण करने वाला। (प्रव ज्ञे ७४)

**दुग्ग** पु न [दुर्ग] किला, गढ़,कोट। (**दा.९)** 

दुग्गध पु [दुर्गन्ध] दुर्गन्ध, खराब गन्ध, बदबू। (भा ४२)

दुच्चरित न [दुश्चरित्र] दुराचरण, दुष्ट प्रवर्तन, खराब आचरण।

(निय १०३)

**दुच्चित** न [दुक्ष्चित्त] अशुभमन, आर्तरीद्र ध्यानरूप मन। **(**प्रव **क्षे ६**६)

दुज्जण पु [दुर्जन] दुष्ट, खल। (भा १०७)

दुज्जय वि [दुर्जय] कठिनता से जीता जाने वाला, दुर्जेय। (भा १५५)

दुइ वि [द्विष्ट] द्वेष युक्त, कुत्सित, दूषित, दुष्ट। (प्रव ज्ञे ६६)

हुद्ध न [दुग्घ] दूध,क्षीर। (सं ३१७) -ज्वासिय वि [अध्युषित] दूध मे डुबाया हुआ। (प्रव ३०) दुद्धज्वासिय जहा सभासाए।

दुबी स्त्री [दुर्+धी] दुष्ट बुद्धि, दुर्वुद्धि। (भा १३८)

दुपदेस वि [द्विप्रदेश] दो प्रदेश वाला, दो अवयव वाला। जो परमाणु द्वितीयादि प्रदेशों से रहित, एक प्रदेश मात्र है, स्वय शब्द से रहित स्निग्ध और रूक्ष गुण धारक द्विप्रदेशादिपने का अनुभव करता है। (प्रव के ७१)

दुष्पउत्त वि [दुष्प्रयुक्त] दुरुपयोग वाला, असत् क्रियाओं मे आसक्ति रखने वाला,असत् क्रियाओं मे लीन। (पचा १४०)

दुमाव पु [दुर्भाव] असत्भाव, खोटे परिणाम। (द्वा ८०)

**दुम** पु [द्वुम]वृक्ष,पे**द्र।**(द १०)जह मूलिम्मि विणडे,दुमस्स परिवार णित्य परिवड्ढी।

दुम्मअ वि [दुर्मत] मिथ्यामत, आगम या आप्त से विपरीत मान्यता। दुम्मएहिं दोसेहिं। (भा १३८)

दुम्मेह वि [दुर्मेघस्] दुर्बुद्धि, दुर्मति, मिथ्यामति वाला। (स ४३) परमणाण वदति दुम्मेहा। दुराधिग/दुराधिय वि [दि+अधिक] दो से अधिक, दो अधिक। (प्रव ज्ञे ७३) समदो दुराधिगा जिद बज्झित हि आदि परिहीणा। दुल्लह वि [दुर्लभ] कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दु ख से प्राप्त होने वाला। (द १२) बोही पुण दुल्लहा तेसिं। दुविध वि [द्विविध] दो प्रकार का। (पचा ४७)

दु**वियप** पु [द्विविकल्प] दो भेद, दो प्रकार। (निय १४,१६,२०, पचा ७१)

दुविह वि [द्विविघ] दो प्रकार का, दो रूप वाला। (पचा ४०, स ८७, द १४) उवओगो खलु दुविहो। (पचा ४०) - धम्म पु न [धर्म] दो प्रकार का धर्म दो प्रकार का स्वभाव। (भा १४३) -पयार पु [प्रकार] दो प्रकार। दुविहपयार बघइ। (भा ११८) -पि अ [अपि] दोनो ही। दुविह पि गयचाय। (द १४) - सुत्त न [सूत्र] दो प्रकार के सूत्र, दो प्रकार के आगम। अर्थ और शब्द की अपेक्षा सूत्र, आगम या श्रुत दो प्रकार का है। (सू३)

दुस्स सक [द्विष] द्वेष करना। (प्रव चा ४३) दुस्सदि (व प्र ए )
दुस्सुदि स्त्री [दु श्रुति] मिथ्याश्रुति, मिथ्याशास्त्र का श्रवाग, आप्त
कथित अर्थयुक्त शास्त्र को न सुनना। (प्रव जे ६६)
दुस्सीन वि [दुश्शील] दु शील, शील से रहित। (द १६,१७)
दुह पु न [दु ख] कष्ट, पीढा,क्लेश। (भा १४,१२६,मो ६२)
दुहाइ (द्वि ब भा १२६) दुहे,जादे विणस्सदि। (मो ६२)
दुह सक [दु खय] दु खी करना, पीड़ित करना। (स २५७,२५८)

तम्हा दु मारिदो दे दुहाविदो।

दुहि वि [दु खिन्] दु खी,पीड़ित। (स ३५५)

दुहिद वि [दुखित] दुखी, पीड़ित। (पचा १३७, स ३८९, प्रव ७५)

दूर न [दूर] अनिकट, असमीप। -त्तरवि [तर]अत्यन्त दूर, बहुत ्दूर। दूरतर णिव्वाण। (पचा १७०)

**दूस** सक [दूषय्] दोष लगाना, दूषित करना। (लि १७) महिलावग्ग पर च दूसेदि। दूसेदि (व प्र ए )

दूसिय वि [दूषित] दूषणयुक्त, कलद्भयुक्त। (भा १०१)

है सक [दा] देना, प्रदान करना। (स २२५, बो १५) देऊ (वि /आ प्र ए भा १५१) देऊ मम उत्तम बोहि। देदु (हे कृ प्रव को ४८) देदि (व प्र ए पचा ६३, स २२४) देंति (व प्र व पचा ११०)

वेब पुन [देव], अमर, सुर। (पचा ११८,स २६८,प्रव ६,मो १, भा १३) 2 देवपर्याय,देवगति। (पचा १८,१९)

देवद न [दैवत] देव, देवता। (प्रव ६९,७४) देवदजदिगुरुपूजासु देवदा स्त्री [देवता] देवता, देव। तेजो उण्हो य देवदा णभिस। (प्रव ६८)

देस पु [देश] 1 देश, जनपद। (प्रव चा ४३) 2 प्रदेश, स्थान, क्षेत्र। (निय ३६) अणतय हवे देसा।

हेसय वि [देशक] उपदेशक, प्ररुपक। (निय ७४) जिणकहियपयत्यदेसया सूरा। देशविरद वि [देशविरत] श्रावक, उपासक, पञ्चमगुणस्थानवर्ती। देशविरत श्रावक के ग्यारह भेद है- दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग। (चा २२) देसिद वि [दर्शित] बताए गए, दिखलाए गये। (स ३०९) जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते।

देसिय वि [देशित] उपदिष्ट, उपदेशित, कथित, प्रतिपादित। सळा बुद्धेहि देसिय धम्म। (लि २२)

देह पुन [देह] शरीर, काय। (पचा १२९,स २६,प्रव ७१, मो १२) - अंतरसंकम वि [अन्तरसकम] अन्यपर्याय का सम्बन्ध। (प्रव के ,७८) - उन्भव वि [उद्भव] शरीर से उत्पन्न। (प्रव ७८) - उड पुन [पुट] शरीर रूपी पात्र। चितेहि देह उड। (मा ४२) - उडी स्त्री [कुटि] शरीर रूपी पात्र। चितेहि देह उड। (मा ४२) - उडी स्त्री [कुटि] शरीर रूपी कुटिया। (भा १३१) रोयग्गी जा ए इहइ देह उडिं। - गढ वि [गत] शरीर गत, शरीर को प्राप्त। (प्रव २०) - गुण पुन [गुण] शरीर गुण, शरीर के गुण। देह गुणे युव्वते। (स ३०) - णिम्मम वि [निर्मम] शरीर के प्रति ममत्वन होना, शरीर के प्रति अनुराग न होना, देह प्रेम न होना। देह णिम्ममा अरिहा। (स ४०९) - त्या वि [स्य] शरीरस्य, शरीर मे रहता हुआ। देहत्य कि पित मुणह! (मो १०३) तह देही देहत्यो। - दिवण न [द्विण] शरीर और धन। (प्रव के ९८) - पधाण वि [प्रधान] शरीर की मुख्यता, जिसमे शरीर की प्रधानता है। (प्रव के ५८) देहपधाणेसु विसयेसु। - व्यवियारमस्सिद वि

[प्रवीचारमाश्रित] शरीर के परिवर्तन को प्राप्त, एक के बाद एक शरीर को प्राप्त। (पचा १२०) देहप्पविचारमस्सिदा भणिदा। -मत्त न [मात्र] शरीर मात्र, शरीर प्रमाण, खदेह प्रमाण। (पचा २७) -विहूण वि [विहीन] शरीर रहित। देहविहूणा सिद्धा। (पचा १२०)

**देहि** पु [देहिन्] आत्मा, जीव। (पचा १७,३३,प्रव ६६) तह देहि देहत्यो। (पचा ३३)

दो त्रि [द्वि] दो, सख्या विशेष। (पचा ८१, स १८७) दो किरियावादिणो होइ। (स ८६) दोण्ण (द्विब स ६५) दोण्ह (च |प ब स ८१, पचा १२) -विअ [अपि]दोनो ही (पचा ८७, १३७,१३९) दो विय मया विभत्ता। (पचा ८७)

दोस पु [दोष] 1 दोष, दूषण, दुर्गुण। पुग्गलदव्बस्स जे इमे दोसा।
(स २८६) 2 पु [द्वेष] द्वेष, कलह। रायम्हि य दोसम्हि य।
(स २८१) -आवास.पु [आवास] दोषो का घर। (भा ७१)
दोसावासो य इच्छुफुल्लसमो। -कम्म पुन [कर्मन्] दोषकर्म, राग
देष, मोहकर्म। (बो २९) हतूण दोसकम्म। -विरहिय वि
[विरहित] दोषो से रहित,पूर्वापर दोष मे रहित।पुव्वापरदोम-विरिहिय सुद्ध। (निय ८)

वोहग्ग न [दौर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, मन्दभाग्य, दुर्भाग्य। (शी २३)

## ध

धण न [धन] सम्पत्ति, धन, वैभव। (पचा ४७, बो ४५, द्वा ३१) धणधण्णवत्थदाण। धणुह पुन [धनुष्] धनुष, नाप। (बो २२) धण्ण न [धान्य] 1 धान, अनाज। (बो ४५, द्वा ३१) 2 वि [धन्य] भाग्यशाली, भाग्यवान्, प्रशसनीय। ते धण्णा ताण णमो। (भा १२८)

धम्म पुन [धर्म] 1 धर्म, शुभाचरण, शुभप्रवृत्ति। आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है। धर्म समता है, जो राग, देख और मोह से रहित है। (प्रव ६,७) धर्मरूप परिणत आत्मा धर्म है। धम्मपरिणदो आदा धम्मो। (प्रव ८) दर्शनपाहुड मे दर्शन धर्म का मूल कहा गया है। (द २) बोधपाहुड मे धम्मो दयाविसुद्धो कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि, प्राणीमात्र के प्रति समभाव, प्राणीमात्र को आत्मवत् समझना, करुणाधर्म है। (बो २४) मोक्षपाहुड मे प्रवचनसार की तरह चारित्र को धर्म कहा गया है, वह धर्म आत्मा का समभाव है और यह समभाव जीव का अभिन परिणाम है। (मो ५०) - उबदेस पु [उपदेश] धर्म उपदेश, सिद्धान्तबोध, आत्मज्ञान। (प्रव ४४)-उवदेसि वि [उपदेशिक] धर्मोपदेशिक। (चाभ १) -कहा स्त्री [कथा] धर्मकथा। (श्रु भ अ ) - ज्झाण न [ध्यान] धर्मध्यान। (निय १२३, मो ७६) -णिम्ममत्त वि [निर्ममत्व] धर्म से निर्ममत्व। (स ३७) -परिणद वि [परिणत] धर्म परिणत। (प्रव ८) -सग पुन [सङ्ग] धर्मसम्बन्ध। (स ज वृ १२५) -सपत्ति स्त्री [सम्पत्ति] धर्मरूपी सम्पत्ति, धर्मवैभव। -सील न [शील] धर्मशील, धार्मिक।(द ९)2 पु न [धर्म] एक अरूपीपदार्थ, जो जीव एव

पुदगल को गति करते हुए में सहायक है। रस, वर्ण, गन्ध, शब्द एव स्पर्शरहित, समस्त लोक मे व्याप्त,अखण्डप्रदेशी, परस्पर व्यवधान रहित, विस्तृत और असख्यातप्रदेशी है। स्वय गति क्रिया से युक्त जीव एव पुद्गलों को गति करने मे जो सहकारी होता है, किन्तु स्वय निष्क्रिय ही है। जिस प्रकार लोक मे जल मछलियों के गमन करने मे अनुग्रह करता है उसी तरह धर्मद्रव्य जीव और पूद्गल द्रव्य के गमन में अनुग्रह करता है। (पचा ८४, ८५) -अत्यिकाय पूं [अस्तिकीय] धर्मास्तिकाय। (पचा ८३, प्रव जे २६, निय १८३) - 🐯 पु [अस्ति] धर्मास्तिकाय। (स ज वृ २११) - दब्ब पुन [द्रव्य] धर्मद्रव्य। (प्रव क्रे ४१) 3 पु [धर्म] धर्मनाथ, पद्रहवे तीर्थं द्वर का नाम। (ती भ ४) धम्मिग वि [धार्मिक] धर्मतत्पर, धर्मपरायण, धर्मवत्सल। (प्रव चा ५९) समभावो धम्मिगेस् सब्वेस्। धर सक [घू] घारण करना। घरइ (व प्र ए निय ११६) घरहि (वि आ म ए भा ८०) धरवि (अप स कु मो ४४) तिहि तिण्णि धरवि णिच्च। धरेह (वि आमएभा १४६, द२१) घर (वि आ म ए निय १४०) धरिद (हे क पचा १६८, निय १०६, द्वा ८०) धरिदु जस्स ण सक्क। (पचा १६८) धर वि [घर] घारण करने वाला। (भा १४४) धरा स्त्री [धरा] पृथिवी, भूमि। (निय २१) धरिय वि [धरित] धारण किए हुए, पकड़े हुए। (प भ १) धवल वि [धवल] सफेद, खेत, सित। गोखीरसखधवल। (बो ३७) धाउ पु [धातु] धातु। पृथ्वी,जल, तेज, और वायु ये चार धात्/महाभूत है।धाउचउक्कस्स पूर्णो। (निय २५)

धादा वि [ध्याता] ध्यान करने वाला। मोहजन्य कलुषता से रहित, पञ्चेन्द्रिय विषयों से विरत, मन को स्थिर कर निज स्वभाव मे सम्यक् प्रकार से स्थित व्यक्ति ध्याता कहलाता है। (प्रव जो १०४) जो खविदमोहकलुसो, विसयविरत्तो मणो णिरुभित्ता। समवद्विदो सहावे, सो अप्पाण हवइ धादा।।

**घादु** पु [घातु] देखो घाउ। (पचा ७८, द्वा ३५)

धार सक [धारय्] धारण करना, रखना। (स १५३, प्रव ने ५८, लि १४) धारदि (व प्र ए प्रव ने ५८) (व प्र ए स १५२) धारता (व कृस १५३) धारतो (व कृलि १५)

धारण न [धारण] ग्रहण, अवलम्बन, प्रयोग। (स ३०६, भा २६) धारणा स्त्री [धारणा] धारणा,मित ज्ञान का एक भेद। (आ भ ९) धाव सक [धाव्] दौड़ना। उप्पडदि पडदि धावदि। (लि १५) धीर वि [धीर] धीर, धैर्यवान्, सिहष्णु, ज्ञानी। (पचा ७०, निय ७३, भा २४, चा २०) ते धीर-वीरपुरिसा, खमदमखग्गेण विष्फ्ररतेण। (भा १५५)

धुद वि [धुत] त्यक्त, परित्यक्त, त्याज्य। (नि भ २) -िकनेस पु [क्लेश] दु ख रहित, बाधा रहित। (नि भ २)

**घुव** वि [घ्रुव] निश्चल, स्थिर, नित्य, शाश्वत्, स्थायी। (प्रव २४, मो ६०,बो १२) घुवमचलमणोवम पत्ते।(स १)-**त** वि [त्व]

ध्रवत्व, नित्यपना। (प्रव शे ४) धूब पु [धूप] धूप, सुगन्धित पदार्थ, देवपूजा के योग्य सुगन्धित पदार्थ। (निभ अ .न भ अ) धोद वि [धौत] धो देने वाला, नष्ट करने वाला। (प्रव १) धोव वि [धुव] नित्य, शास्वत्। (प्रव ८)

प पइड्डा स्त्री [प्रतिष्ठा] धारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा मान,गरिमा, एक समिति का नाम I (निय ६५) पइण्ण न [प्रकीर्ण] प्रकीर्णक, आगम ग्रन्थ। (श्रु भ अ ) पईव पु [प्रदीप] दीपक, दिया। (भा १२२) पउम न [पद्म] कमल, अरविन्द। (पचा ३३) -रायरयण पुन [रागरत्न] पद्मरागमणि। (पचा ३३) -प्पह पु [प्रभ] पद्मप्रभ, छटवे तीर्थद्भर का नाम। (ती भ ३) पडर वि [प्रचुर] बहुत, अधिक, प्रचुर। (मो ९५) पएस पु [प्रदेश] प्रदेश, स्थान। (भा ३६, ४७) पच त्रि [पञ्चन्] पाच, सख्या विशेष। - आचार पु [आचार] पचाचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार।(निय ७३) - इदिय/एदिय न [इन्द्रिय] पाच इन्द्रिया। स्पर्शन,रस,घ्राण,चक्षु और कर्ण। (बो ४३,२५,निय ७३, भा २९) - चेल न चिल । पाच वस्त्र, पाच प्रकार के वस्त्र। जे पचचेलसत्ता। (मो ७९) कोशा, सूती, ऊनी, सन या जूट से निर्मित तथा चमड़े से बने। -त्थी अ [अस्ति] पज्वास्ति, पचास्तिकाय। (द १९) -पयार वि [प्रकार] पाच भेद। (भा १०४) परमेट्टी वि [परमेष्ठिन] परमेष्ठी, अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। (पभ ७)-महव्वयजुत्त वि [महाव्रतयुक्त] पाच महाव्रतो युक्त। (सू २०, बो ४३) - महव्वयधारि वि [महाव्रतधारिन् ]पाच महाव्रत को घारण करने वाला, मुनि। (बो ५) -महब्बयसुद्ध वि [महाव्रतशृद्ध] पाच महाव्रतों से शुद्ध। (बो ७) -वय पुन [व्रत] पाचव्रत। (चा २८) विंसकिरिया स्त्री [विंशत्क्रिया] पच्चीस क्रियायें। (चा २८) - विह वि [विध] पाच प्रकार। (भा ८१, बो ३०) -समिदि स्त्री [समिति] पाच समितिया। (चा २८) ईर्या,भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। (चा ३७)

पचम वि [पञ्चम] पाचवा। -य वि [क] पञ्चमक, पाचवा। (चा ३०)-वद पुन [व्रत] पाचवाव्रत,परिग्रहत्यागव्रत। निरपेक्ष भावना पूर्वक मान-सम्मान की इच्छा न रखते हुए समस्त परिग्रहों का त्याग करना परिग्रहत्यागमहाव्रत है। (निय ६०)

पचाणण पु [पञ्चानन] सिह, शेर। (प भ ४)

पिबिटय/पचेदिय वि [पञ्चेन्द्रिय] पाच इन्द्रियों से युक्त जीव,जाति नाम कर्म का एक भेद। -सबर पु [सवर] पचेन्द्रिय सम्बधी कर्म निरोध। (चा २९) -सबरण न [सवरण] पञ्चेन्द्रिय निरोध। (चा २८)-संजद वि [सयत] पचेन्द्रिय विजयी, पाच इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। (बो २५) -सबुड वि [सवृत] पाच इन्द्रियों को रोकने वाला। (प्रव चा ४०)

पंडु पु [पाण्डु] पाण्डु, पाण्डव। -सुअ पु [सुत] पाण्डुसुत, पाण्डवपुत्र-युधिष्ठिर,भीम,अर्जुन!(नि भ ७)

पंथ पु [पन्थन्] मार्ग, पथ, रास्ता। पथे मुस्सत। (स ५८)

पंथिय पु [पन्थिक] पथिक, राहगीर। (भा ६)

पुवेद पु [पुवेद] पुलिक्त। (सि भ ६)

पकुल सक [प्र+कृ] करना। उपादवए पकुल्वति। (पचा १५, ४४)

पक्क वि [पक्व] पका हुआ, परिपक्व। (स १६८) पक्के फलिम्ह पडिए।

पक्ख पु [पक्ष] 1 तर्कशास्त्र मे प्रसिद्ध अनुमान प्रमाण का एक अवयव, नय पक्ष। (स १४२) अतिक्कंत वि [अतिकान्त] पक्ष से अतिकान्त, पक्ष से दूरवर्ती। (स १४२) पक्खातिक्कतो पुण। 2 पख। 3 पक्ष, पन्द्रह दिन का एक पक्ष होता है। (पचा २५)

-खबण न [क्षपण] पक्षोपवास, व्रत विशेष। (यो भ अ)

पक्ख सक [प्र+वद्] कहना। (निय ५४)

पक्खीण वि [प्रक्षीण] अत्यन्त क्षीण, सर्वथा नष्ट, अतीन्द्रिय, घातिया कर्मों से रहित। पक्खीणघादिकम्मो। (प्रव १९)

पगद वि [प्रकृत] प्रस्तुत, अधिकृत, उत्तमवस्तु। (प्रव चा ६१) दिहा पगद वत्यु।

पगरण न [प्रकरण] अधिकार, प्रासगिक, प्रासगिक कार्य।

(स १९७) परगणचेट्ठा कस्सवि।

पगासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करने वाला, प्रकाशक! (पचा ५१) पचोदिद वि [प्रचोदित] प्रेरित,प्रेरणा को प्राप्त।पवयण-मत्तिप्पचोदिदेण मया। (पचा १७३)

पन्चक्ख न [प्रत्यक्ष] इन्द्रिय आदि की सहायता के बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान, विशद, निर्मल। (प्रव २१, ३८, सू ४) मूर्त, अमूर्त, चेतन, अचेतन, स्व एव पर द्रव्य को देखने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है। मुत्तममुत्त दव्व, चेदणमियर सग च सव्व च। पेच्छतस्स दुणाण, पच्चक्खमणिदिय होइ।। (निय १६७) पच्चक्खा सक [प्रत्या+ख्या] त्यागना, छोइना, निराकरण करना।

ग्**न्वक्खा** सक [प्रत्या+ख्या] त्यागना, छोड़ना, निराकरण करना। (स ३४) पच्चक्खाई परे त्ति णादूण। पच्चक्खाइ (व प्र ए )

पञ्चस्खाण न [प्रत्याख्यान] 1 प्रत्याख्यान, त्याग करने की प्रतिज्ञा। (स ३४,निय १००,भा ५८) 2 आगम ग्रन्थ, नवम पूर्व। (श्रुभ ६)

पच्चय पु [प्रत्यय] 1 प्रत्यय, कारण, प्रतीति, ज्ञान, बोध, निर्णय। (स ११५)पच्चयणोकम्मकम्माण।(स ११४)2 व्याकरणप्रसिद्ध प्रकृति में लगने वाला शब्द विशेष।(स ११२)3 बन्ध का कारण, हेतु,निमित्त। (स १०९)

पच्चूस पु [प्रत्यूष] प्रात काल, प्रभात। (नि भ अ)

पच्छण्ण वि [प्रच्छन्न] गुप्त, अप्रकट, आच्छादित, ढका हुआ। (प्रव ५४)

पच्छा अ [पश्चात्] पीछे, अनन्तर। (भा ७३)

पजिपय वि [प्रजिम्पत] कथित। (मो ३८)

पजह सक [प्र+हा] त्याग करना,छोडना। (प्रव जे २०) पजहे (वि ।आ प्र ए स २२२) पजहिंदूण (स कृ स २२३)

पज्जस/पज्जय पु [पर्यय] पर्यय, क्रम, परिपाटी। (पचा ५, १६, स ३०८, प्रव ४१) देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यव्व ये जीव की पर्यायें है। (पचा १६) - द्विश्व वि [आर्थिक] पर्यायार्थिक, नय विशेष। पर्यायार्थिकनय से वस्तु या द्रव्य अन्य-अन्य रूप होता है। (प्रव के २२) - त्व वि [त्व] पर्यायत्व। (प्रव ८०) - त्व वि [अर्थ] पर्यायार्थिक। (प्रव के १९) - मूढ वि [मूढ] पर्यायमूढ, पर्याय मे मुग्ध। - विजुद वि [वियुक्त] पर्याय रहित। (पचा १२) पज्जयविजुद दव्व।

पज्जत्त न [पर्याप्त] कर्म विशेष, नाम कर्म का एक भेद, जिसके उदय से जीव छहो पर्याप्तियों से युक्त होता है। (स ६७)

पज्जिति स्त्री [पर्याप्ति] पर्याप्ति, कर्मविशेष। (बो ३३,३६) आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मन, ये छह पर्याप्तिया है।

पज्जल अक [प्र+ज्वल्] जलना, दग्ध होना। (भा १२२)

पज्जाअ/पज्जाय पु [पर्याय] पर्याय, परिणमन, पदार्थस्वभाव। (पचा ११)देव की उत्पत्ति एव मनुष्य का मरण होना, यही पर्याय-परिणमन है। (पचा १८) प्रवचनसार मे इसी बात को इस तरह कहा गया है---उप्पादो य विणासो, विज्जदि सव्यस्स अत्यजादस्स। पज्जाएण दु केण वि, अत्यो खलु होदि सब्सूदो। (प्रव १८)

पज्जालण वि [प्रज्वालन] जलाने वाला, जलाने योग्य। (प भ ६) गज्जुणण पु [प्रद्युम्न] प्रद्युम्न, एक मुनि विशेष। (नि भ ५)

पढमाणुओग पु [प्रथमानुयोग] ग्रन्थ विशेष, प्रथमानुयोग। (श्रु भ ४,श्रु भ अ)

पड पु [पट] वस्त्र, कपड़ा। (स ९८, १००) जीवो ण करेदि घड, णेव पड।

पड अक [पत्] पड़ना, गिरना। जे वि पडति च तेसि। (द १३)

पिंड अ [प्रति] 1 निषेध, उपसर्ग विशेष। पिंडवज्जदु (प्रव चा ५२) 2 निकटता, समीपता। पिंडसरण (स ३०६)

पडिया वि [पितत] गिरा हुआ, च्युत।(भा ४९)पक्के फलिन्हि पिडिए। (स १६८)

पिंडिकमण/पिंडिक्कमण न [प्रतिक्रमण] प्रमाद से किये हुए पाप का पश्चात्ताप, छह आवश्यकों में एक भेद, जैन मुनि एव गृहस्यों द्वारा सुबह एव शाम को किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान।

(निय ९४) जो उन्मार्ग को छोड़कर जिनमार्ग मे स्थिर भाव करता है, उसे प्रतिक्रमण होता है। (निय ८६)

पिंडक्कम अक [प्रति+क्रम्] पीछे की ओर चलना, प्रतिक्रमण करना, पापों का पश्चात्ताप करना। (स ३८६) णिच्च य पिंडक्कमिंद जो।

पिंडेच्छ सक [प्रति+इष्] ग्रहण करना, मानना, चाहना। (प्रव ६२) भव्वा वा त पिंडेच्छिति। पिंडेच्छिति (व प्र ब) पिंडेच्छ (वि | आ म ए प्रव चा ३) पडिच्छ म चेदि अणुगहिदो।
पडिच्छग वि [प्रत्येषक] वाञ्छक, चाहनेवाला, इच्छुक।
(प्रव चा २७) ति प तवो पडिच्छगो समणो।
पडिणिबद्ध वि [प्रतिनिबद्ध] रोकनेवाला, रुका हुआ। (स १६२)
पडिदेस पु [प्रतिदेश] प्रत्येक देश, प्रत्येक क्षेत्र। (भा ३५)
पडिपुण्ण वि [परिपूर्ण] परिपूर्ण, सम्पूर्ण। (प्रव चा १४)
पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] व्याप्त, नियत, बधा हुआ। (स २८८)
पडिमहायी स्त्री [प्रतिमास्यायी] प्रतिमा योगो मे स्थित।
(यो भ ११)

पिंडमा स्त्री [प्रतिमा] मूर्ति, प्रतिमा, प्रतिबिम्ब, आकार। (बो ३, द ३५) दर्शन और ज्ञान से पिवत्र चारित्रवाले, निष्परिग्रह, वीतराग मुनियों का अपना तथा दूसरों का चलता-फिरता शरीर, जिनमार्ग मे प्रतिमा कहा गया है। (बो ९) बोधपाहुड मे प्रतिमा के निम्न भेद किये है-जगमप्रतिमा, स्थावर प्रतिमा, जिनबिम्ब, अर्हन्मुद्रा, जिनमुद्रा। (बो १०-१९)

पिडवज्ज सक [प्रति+पद्] स्वीकार करना, अङ्गीकार करना, प्राप्त करना। पिडवज्जदि त किवया। (पचा १३७) पिडवज्जदि (व प्र ए ) पिडवज्जदु (वि /आ प्र ए प्रव चा १,५२)

पडिवण्ण वि [प्रतिपन्न] स्वीकृत, अन्नीकृत, प्राप्त। (प्रव ज्ञे ९८) पडिवण्णो होदि उम्मग्ग।

पडिवति स्त्री [प्रतिपत्ति] प्रवृत्ति, प्राप्ति, जानकारी। (प्रव चा ४७) पडिसरण न [प्रतिसरण] प्रतिमरण, उल्टा चलना। (स ३०६, सजवृ३०७)

पिडिसिख वि [प्रतिषिद्ध] निषिद्ध, निवारित। (स २७२)

पिंडहार पु [प्रतिद्वार] 1 प्रतिहार, पर्दी। (स ३०६) 2 दरवाजा, फाटक।

पाडिहार पु [प्रातिहार/प्रतिहार्य] 1 दरबान, द्वारपाल। 2 प्रातिहार्य, अष्ट प्रातिहार्य। (बो ३१)

पहुच्च अ [प्रतीत्य] आश्रय करके, अवलम्बन करके, अपेक्षा करके। (पचा २६, स २६५, प्रव ५०) कम्म पहुच्च कत्ता। (स ३११)

पढ सक. [पठ्] पढ़ना,अभ्यास करना।(स ४१५)जो समय-पाहुडमिण पढिदूण अत्य तच्चदो णाउ। पढइ (व प्र ए मो १०६)

पढम वि [प्रथमा] पहला, आद्य। (भा-११४, चा ८) पढम सम्मतचरणचारित्त (चा ८)

पढिअ/पढिद वि [पठित] पढ़ा गया,कहा गया,कथित, प्रतिपादित। (पचा ५७, भा ५२)

पण त्रि [पञ्चन्] पाच, सख्या विशेष। ववगदपणवण्णरसो। (पचा २४)

पणद्व वि [प्रनष्ट] नष्ट हुआ। (बो ५२, भा १२८, प्रव जे ११)

पणद वि [प्रणत] नमस्कार करता हुआ।(प्रव चा ३)समणेहि त पि पणदो।

पणम सक [प्र+नम्] नमन करना, नमस्कार, प्रणाम करना।

पणमामि बङ्ढमाण। (प्रव १) पणमिय (स कृपचा २, प्रव चा १)

पणिवद सक [प्रणि+पत्] नमन करना, वन्दन करना। (प्रव चा ६३) पणिवदणीया हि समणेहि। पणिवदणीया मे अणीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।

पण्णतः वि [प्रज्ञप्त] कथित, उपदिष्ट, निरूपित। (पचा १२१, स २४८, प्रव ८) कालो णियमेण पण्णत्तो। (पचा २३)

पण्णय पु [पन्नग] सर्प, साप। (स ३१७) ण पण्णया णिळिसा हुति।

पण्णसवण न [प्रज्ञश्रवण] प्रज्ञाश्रवण, एक ऋद्धि विशेष। (योभ २०)

पण्डवायरण न [प्रश्नव्याकरण] प्रश्नव्याकरण, ग्यारहवाँ अङ्ग आगम। (श्रु भ ३)

पण्णा स्त्री [प्रज्ञा] बुद्धि, ज्ञान, मति। (स २९४) पण्णाए सो घिष्पए अप्पा। पण्णाए (तृ ए स २९७) पण्णाइ (तृ ए स २९६)

पतगपु [पतङ्ग] पतङ्ग, चार इन्द्रिय जीव की सज्ञा। (पचा ११६) पत्त वि [प्राप्त] 1 प्राप्त हुआ। (स १, ६४) 2 न [पात्र] पात्र,

भाजन। (सू २१) 3 न [पत्र] पत्ती, पत्ता। (भा १०३)

पत्त सक [प्रति+इ] प्रतीति करना, विश्वास करना। (स २७५) पत्तेदि (व प्र ए )

पत्तेग न [प्रति+एक] प्रत्येक, हर एक। (प्रव ३)

पत्तेग/पत्तेय अ [प्रत्येकम्] एक-एक करके, एक बार मे एक,

अलग-अलग। समग पत्तेगमेव पत्तेय। (प्रव ३)

पत्थर पु [प्रस्तर] पाषाण, पत्थर। (भा ९५)

पद पुन [पद] 1 शब्द समूह, वाक्य। त होदि एक्कमेव पद। (स २०४) 2 स्थान, आस्पद, उपाधि।

पदत्य पु [पदार्थ] वस्तु तत्त्व, पदार्थ। (प्रव १४) सुविदिदपयत्यसुत्तो। पदार्थ के नौ भेद है-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आम्नव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष। (पचा १०८)

पदाणुसारी स्त्री [पदानुसारी] पदानुसारी, एक ऋ दि विशेष।
(यो भ १८)

पदुस्स सक [प्र+द्विष्] द्वेष करना, बैर करना। (प्रव ज्ञे ८२) पदुस्सेदि (व प्र ए )

पदेस पु [प्रदेश] 1 जिसका विभाग न हो सके ऐसा अवयव। (स २९०) 2 परिमाण विशेष, निरश। (प्रव जो ४३) 3 आधे का आधा। खधपदेसा य होति परमाणू। (पचा ७४) -त वि [त्व] प्रदेशत्व, प्रदेशपना। (प्रव जो १४) -बध पु [बन्ध] प्रदेश बन्ध, बन्ध का एक भेद। (पचा ७३) -मेत्त न [मात्र] प्रदेशमात्र। पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स। (प्रव जो ४६)

पदोस पु [प्रदेष] प्रदेष, देषभाव, प्रकृष्ट देष। (प्रव चा ६५) पदोसदो (प ए )

पबस पु [प्रघ्वन्स] ध्वस, नाश! (प्रव शे ५०)

पष्प सक [प्र+आप्] प्राप्त करना। (प्रव चा ७५) पप्पोदि सुहमणत। (पचा २९) पप्पा (स कृ प्रव ६५, ८३) पप्प वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआ,प्राप्त। (शी २५)

पण्फोडिय वि [प्रस्फोटित] गिराया हुआ, उड़ाया हुआ, निर्झाटित। (शी ३९) प्पफोडिय कम्मरया।

पबल वि [प्रबल] बलिष्ट, प्रचण्ड, शक्तिशाली। (भा १५५)

पब्सट्ट वि [प्रभ्रष्ट] परिभ्रष्ट, अत्यन्तच्युता (प्रव चा ६७)

प्रकारस अक [प्र+भ्रश्] अलग होना, छूटना,टूटना। (पचा १५५)

पभास सक [प्र+भास्] प्रकाशित करना, चमकना। पभासदि (पचा ३३)

पभुत्त सक [प्र+भुज्] भोग करना, ग्रहण करना। पभुत्तूण (सक् भा १०२)

पभेद पुन [प्रभेद] प्रकार, विद्यान, भेद। (प्रव के ६०)

पमत्त वि [पमत्त] प्रमादी, प्रमादयुक्त। (सं ६, प्रव चा ९)

पमदा स्त्री [प्रमदा] नारी, महिला। पमदापमादबहुलो त्ति णिद्दिहो। (प्रव चा ज वृ २४)

पमाण न [प्रमाण] 1 यथार्थज्ञान, जिससे वस्तुतत्त्व की सत्य जानकारी हो।(निय ३१,स ५,भा ३३) जिंद दाएज्ज पमाण। 2 सीमा, मर्यादा, प्रमाण। णाण णेयप्पमाणमुहिट्ठ। (प्रव २३)

पमाद पु [प्रमाद] आलस्य, प्रमाद, आस्नवों के कारणों में एक भेद। (पचा १३९)

पमुत्त/पमोत्त सक [प्र+मुब्च्] छोड़ना, त्याग करना। (भा ९४) सजमघाद पमुत्तूण। अब्बभ दसविह पमोत्तूण। (भा ९८) पमुत्तूण/पमोत्तूण (स कृ ) पय पुन [पद] स्थान, अधिकार, पदवी। (स २०५)

पयट्ट वि [प्रवृत्त] सयुक्त, लगा हुआ, तल्लीन, तत्पर। (चा १६) पयट्ट सुतवे सजमे भावे।

पयड सक [प्र+कटय्] प्रकट करना, व्यक्त करना। (भा ७३) पयडिद (व प्र ए) पयडिम (व उ ए भा ११९) पयडिह (वि |आ म ए भा ९८)

पयड वि [प्रकट] व्यक्त, खुला हुआ, स्पष्ट। (शी ३९) - त्य वि [अर्थ] प्रकटार्थ, स्पष्ट प्रयोजन। (भा १६)

पयिष्ठ स्त्री [प्रकृति] 1 स्वभाव, शील। ण मुयइ पयि अभव्यो। (भा १३७) 2 कर्मप्रकृति। (पचा ५५, स ३१२,३१३) देवा इदि णामसजुदा पयडी। 3 पुद्गल प्रकृति। पयडीहिं पुग्गलमइहिं। (स ६६) 4 बन्ध का एक भेद, कर्मभेद। (निय ९८, पचा ७३) - यह वि [अर्थ] प्रकृति के निमित्त। (स ३१३) -सहाबिह्रे वि [स्वभावस्थित] प्रकृति के स्वभाव मे ठहरा हुआ। (स ३१६) पयडीए (च /ष ए स ३१६) पयडीओ (प्र ब स ६५)

पयत वि [प्रयत] प्रयत्नशील, सतत् प्रयत्न करने वाला। (निय ६४) -परिणाम पु [परिणाम] प्रयत्न, प्रमाद रहित (निय ६४)

पयत्त पु [प्रयत्न] चेष्टा, उद्यम, उद्योग। (स १७, भा ८७, मो ९, सू १६)

पयत्य पु न [पदार्थ] अर्थ, पदार्थ, वस्तु। (निय ७४,भा ९७,द १५) णव य पयत्याइ (भा ९७) पयत्थाइ (द्वि ब) -देसय वि [देशक] पदार्थों का उपदेश करने वाले। (निय ७४) -भग पु [भद्ग] पदार्थ भेद। तेसि पयत्थभगा। (पचा १०५)

पयद वि [प्रयत] प्रयत्नशील, उद्यमी। पयदो मूलगुणेसु। (प्रव चा १४) पयदम्हि समारद्धे। (प्रव चा ११)

पयिनय वि [प्रगलित] नष्ट हुआ, क्षय हुआ, गला हुआ। (भा ७८) पयिनयमाणकसाओ।

पयास सक [प्र+काशय्] चमकना, प्रकाशित करना। (भा १४९) लोयालोय पयासेदि। पयासेदि (व प्र ए )

पयासत्त वि [प्रकाशत्व] प्रकाशमान, प्रकाशत्व, प्रकाशशील। (ती भ ८)

पर वि [पर] 1 भिन्न, अन्य, इतर, दूसरा। (पचा १३९, स ९९, प्रव ८७, चा ४३) 2 उत्कृष्ट, उत्तम, प्रधान। (प्रव जे १०२) 3 तत्पर, उद्यत। (भा १०५) -िकय वि [कृत] परकृत, दूसरे के द्वारा किया गया। (बो ५०) -चित्रय न [चिरत] पराचरण, अन्यरूप आचरण। (पचा १५६) -िणदा स्त्री [निंदा] दूसरे की निंदा। (निय ६२, लि १४) -तित स्त्री [तित] अन्य समूह। (निय १५७) -दब्ब पुन [द्वव्य] अन्य द्वव्य। (पचा १५९, स २०, प्रव ५७, निय १६२) -दो वि [तस्] अन्य से। (निय १८३) -पयास/प्यास पु [प्रकाश] पर प्रकाश, परदीप्ति। (निय १६१) -प्यास प्रवादिन् ] अन्य दार्शनिक। (स ३९) -भाव पु [भाव] परभाव, अन्य परिणाम, अन्य स्वभाव। (निय ९७, स ३५) -भितर वि [अभ्यन्तर] दूसरे के भीतर, भीतरी भाग। (मो ४)

-लोअपु [लोक] परलोक। (मो २३) परलोयसुहकरो। (सू १४)
-विद्र स्त्री [वृद्धि] परवृद्धि, दूसरे की वृद्धि। (द १०) -विगह
पुन [विग्रह] परशरीर। (मो ९) —विभवजुद वि [विभवयुक्त]
अन्य वैभव से युक्त, उत्कृष्ट वैभव से युक्त। (निय ७) -वस वि
[वश] दूसरे के अधीन। (भा ३८) -समय पु [समय] अन्य समय,
अन्यमत, मिथ्याविचार। (स २, प्रव के ६) -समयिग पु
[सामयिक] पर समय मे अनुरक्त। (प्रव के २) -सहाव पु
[स्वभाव] पर स्वभाव, अन्यरूपभाव, अन्य परिणाम। (निय ५०)
परपर/परपरय पु न [परम्पर] परम्परा, अविच्छिन्न धारा।
(भा १२७, द ३३)

परपरा स्त्री[परम्परा]अविच्छिल धारा।(भा १३५)परपराभाव-रहिएण। (भा ३४)

परमुह वि [पराह्मुख] विमुख, विपरीत। (भा ११७)
परम वि [परम] उत्कृष्ट, सर्वोत्तम। (प्रव ६२, निय ४, सू १०)
-गुणसिहस्र वि [गुणसिहत] परमगुणों से सिहत। (निय ७१)
-जिण पु [जिन] परम जिन, परमात्मा। (मो ६) -जिणिद पु
[जिनेन्द्र]परमजिनेन्द्र।(निय १०९)-जिणबरिद पु [जिनवरेन्द्र]
जिनश्रेष्ठ, प्रधानगणधर। (सू १०)-जोइ पु [योगिन्] परमयोगी, वीतरागी। (मो २) -इ वि [अर्थ] परमार्थ, आत्मज्ञानस्वरूप, आत्मज्ञानस्वरूप। (स १५१, १५४, निय ३२) परमार्डवियाणया
विति (स ज वृ १२५)-इबाहिर वि [अर्थबाह्य] परमार्थ से बाह्य, परमार्थ से रहित।(स १५३)णाणग वि [ज्ञायक] परम ज्ञायक,

श्रेष्ठ ज्ञाता। (नि भ ४) - णिब्बाण न [निर्वाण] परमनिर्वाण, परमुक्ति,परमशक्ति।(निय ४)-त्यवि अर्थ (निय ५८,सू ५७,स ८,भा २,बो २२)-प्य पु [पद] परमपद, मोक्षपद।(मो २) पा पु [आत्मन्] परमात्मा। (निय ७, भा १५०) - पाअ/पाय वि [आत्मक] परमात्मा। (मो २४,४८) -प्याण पु[आत्मन्] परमात्मा।(मो २)-भति स्त्री [भक्ति] उत्कृष्ट सेवा, उत्तम विनय। (भा १५२, निय १३५) - भाग पु [भाग] सर्वोत्तम स्थान,दूसरा स्थान।(मो ९)-भाव पु [भाव] उत्कृष्ट भाव, उत्तम भाव। (स १२, निय १४६) - सद्धा स्त्री [श्रद्धा] परमश्रद्धा,उत्तमश्रद्धान।(वा ४२)-समाहि पु स्त्री [समाधि] उत्तम समाधि,श्रेष्ठ समताभाव। (निय १२२,१२३) परमाणु पु [परमाणु] 1 सर्वसूक्ष्म, अणु, समस्त स्कन्धौ का अन्तिम भेद। जो नित्य, शब्द रहित, एक अविभागी, मूर्त स्कन्ध से उत्पन्न होता है। जो पृथिवी, जल, वायु, तेज, और वायु का समान कारण है, परिणमनशील है। (पचा ७७,७८) सव्वेसि खघाण, जो अतो त वियाण परमाणू। परमाणु एक प्रदेशी है अपदेसो परमाणू। (प्रव ज्ञे ४५) यद्यपि परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी वह स्निग्घ और रूस गुणो के कारण एक दूसरे परमाणुओ के साथ मिलकर स्कन्ध बन जाता है। (प्रव जो ७१) 2 अल्प, लघु, अणु। (स ३८) -पमाण पु [प्रमाण] परमाणु प्रमाण। (प्रव चा ३९)मित्र न [मात्र] परमाणु मात्र, थोड़ा भी। (स ३८) अण्ण परमाणुमित्त वि[मात्रक]परमाणुमात्र,लेशमात्र,कुछ पि। -भित्तय

भी।(स २०१) परमाणुमित्तय पि हु।-सगसधाद वि [सङ्गसङ्घात] परमाणुओं का समूह। (पचा ७९)

परमेडि पु [परमेष्ठिन्] परमेष्ठी, जो परमपद मे स्थित है। अईन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु। (चा १, भा १५०, मो ६ प्रव ४ निय ७१-७५)

पराइ पु [परकीय] पर, अन्य।

परायत्तं वि [परायत्त] पराधीन, दूसरे के अधीन, परतन्त्र। (पचा २५)

परावेक्ख वि [परापेक्ष] दूसरे की अपेक्षा रखने वाला। (प्रव चा ६) परिकम्म पुन [परिकर्म] क्रिया, गुण विशेष (प्रव चा २८)

परिकहिद/परिकहिय वि [परिकथित] प्ररूपित, आख्यात, विशेष व्याख्यान। (स ९७) जिणवरेहिं परिकहियु। (स १६१)

परिकित्तिद वि [परिकीर्त्तित] वर्णित। (द्वा ४७)

परिगह/परिगह पु [परिग्रह] आसक्ति, ममत्व, मूर्छा, सग्रह। अप्पाणमप्पणो परिगह। (स २०७) मज्झ परिग्गहो जइ। (स २०८)

परिचल वि [परित्यक्त] परित्यक्त, छोडा हुआ, अलग किया गया। (निय १४६, बो २४)

परिचाग पु [परित्याग] छोड़ना।(निय ९३)

परिचिद वि [परिचित] ज्ञात, जाना हुआ, परखा हुआ। (स ४) सुदपरिचिदाणुभूदा।

परेच्चम सक [परि+त्यज्] परित्याग करना, छोड़ना,अलग

करना। (स १८४) कणयसहाव ण त परिच्चयइ। परिद्विअ/परिद्विय वि [परिस्थित] सम्पूर्ण रूप से स्थित। (भा ९५, १६३)

परिणइ स्त्री [परिणित] परिणाम, स्थिति, स्वभाव। (प्रव के ७७) परिणद/परिणय वि [परिणत] परिणमन करने वाला, परिणमन करता हुआ, एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होता हुआ। (पचा ८४, स २२३, ३७४, प्रव ११) दोसेण व परिणदस्स जीवस्स। (प्रव ८४)

परिणम/परिणाम सक [परि+नम्] परिणमन करना, प्राप्त होना।
(प्रव के २६, स ११६) परिणममाणा (व कृ) ण सय परिणमइ
रायमाईहि। परिणमदे (व प्र ए स ९१) परिणमतो
(व कृ स २८२) परिणमति (व प्र ब स ८०) णवि परिणमदि
(स ७७) परिणामया दि (स १२३) परिणामए (स १०३)

परिणम न [परिणम] परिणाम। त सोक्ख परिणम च सो चेव। (प्रव ६०)

परिणमिद वि [परिणमित] परिणमन कराये जाते हुए। (प्रवज्ञे ७७)

परिणाम पु [परिणाम] 1 स्वभाव। (पचा १२८, स १०१,१३८)
कम्मस्स य परिणामो। (स १४०) -गुण पु न [गुण]
परिणामस्वभाव। (पचा ७८) -भव वि [भव] परिणाम से उत्पन्न
(पचा १००) 2 परिणमन। (प्रव ७,१०,३६) णत्थि विणा
परिणाम। -संबद्ध वि [सम्बद्ध] परिणमन से बधे हुए। (प्रव ३६)

```
परिणिब्बाणभत्ति स्त्री [परिनिर्वाणभक्ति] परिनिर्वाणभक्ति, मुक्ति
 भक्ति।(निभ अ)
परिपद्द अक [परि+पत्] गिरना, अड़ना। (द्वा ३१)
परिफुड अक [परि+स्फुट्] चलना। (स ज वृ १७०)
परिभम सक [परि+भ्रम्] घूमना, चक्कर काटना, पर्यटन करना,
 भटकना। (द्वा २४)
परिभाव सक [परि+भावय्] पर्यालोचन करना, उन्नतकरना,
 विचार करना। परिभाविऊण (स कु मो ९६)
परिमडिज वि [परिमडित] सुशोभित। (भा १०८)
परिमाण न [परिमाण] नाप, माप, प्रमाण। (भा ३६)
परियंत पू [पर्यन्त] अन्त, सीमा, प्रान्त। (प्रव जे ४०)
परियद्गण न
                 [परिवर्तन] आवर्त, आवृत्ति, परिणमन।
 (पचा ६,२३) परियट्टणसभूदो।
परियत्थण वि [प्रार्थित] प्रार्थना करने वाला। (सि भ ११)
परियम्म पु न [परिकर्म] संस्कार, सहायक साधन,दृष्टिवाद आगम
 का एक भेद। (मो ६१,श्रुभ ४)
परियरिअ वि [परिकरित] सहित, युक्त। (भा १२३)
परिबज्ज सक [परिवर्जय्] परिहार करना, परित्याग करना,
            (प्रवज्ञे १०८, भा५७)
                                            परिवज्जामि
 (व उ ए भा ५७,निय ९९)
परिवट्टण न [परिवर्तन] आवर्तन, आवृत्ति। (निय ३३)
परिवार पु [परिवार] कुटुम्ब, घर के लोग। (द १०)
```

परिसन [स्पर्श] स्पर्श, छूना। (चा ३६)

परिसह/परीसह पु [परिषह] उपसर्ग, बाघा, व्यवघान। (भा ९४) परिसहेहिंतो (प ब भा ९५)

परिहर सक [परि+ह] त्याग करना, छोड़ना। परिहरित (व प्र ब ) परिहरिद (व प्र ए मो ३६) परिहरत्तु (स कृ निय १२१) परिहर/परिहरि (वि ।आ म ए भा १३२,चा १६)

परिहार पु [परिहार] त्याग, विरक्त। (निय ६६, चा २४, मो ४२)
- विमुद्धि वि [विभुद्धि] परिहारविभुद्धि, चारित्र का एक भेद।
(चा भ ३)

परिहीण [परिहीन] कम, हीन, रहित, निम्न। (निय १४९, शी १८) सव्वे वि परिहीणा। (शी १८)

परीक्ख सक [परि+ईक्ष्] परीक्षा करना। परीक्खऊण (सक् निय १५५)

परूव सक [प्र+रूपय्] निरूपण करना, कथन करना, कहना। (पचा १२, स ३९) परूवित (व प्रव पचा १२१, १५७) परुविति (व प्रवःपचा १२, स ३९) परूविति (व प्रव निय २४, प्रव ३९)

परूवण न [प्ररूपण] निरूपण, कथन। (निय ४)

परूविद वि [प्ररूपित] प्रतिपादित, कथित, निरूपित। (पचा ५१,प्रव जे ९६)

परोक्ख न [परोक्ष] 1 अप्रत्यक्ष, इन्द्रियादि साधनो के द्वारा होने वाले ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। (निय १६८) -भूद वि [भूत] परोक्षभूत, जो जीव इन्द्रियगोचर पदार्थ को ईहा, अवाय, धारणादि पूर्वक जानते है, वे पदार्थ उनके लिए परोक्षभूत है। (प्रव ४०) तेसि परोक्खभूद।2 अतीत, सामने न होना। -दूसण न [दूषण] परोक्षदूषण। (लि १४)

परोध पु [परोध] परोपरोधकरण, अचौर्य व्रत की भावना। (चा ३४, निय ६५)

परोवेक्खा स्त्री [परापेक्षा] दूसरे की अपेक्षा, दूसरे की परवाह, पराधीन। (मो ९१)

**पलपिह** वि [प्रलयित] अतीतपर्याय, युगान्त लोप को प्राप्त। (पव ३९)

पलिबद वि [प्रलवित] प्रलापित, कथित, प्रतिपादित। (हा ९०)

पलग्ग पुन [दे] फाटक, दरवाजा, द्वार।

पिलयक न [पल्यन्क्र] पल्याङ्कामन। (सि भ ५)

पवक्ख मक [प्र+वच्] बोलना, कहना। (निय ७६) पडिक्कमणादी पवक्खामि। (निय ८२) पवक्खामि (भवि उ ए)

पवह अक [प्र+वृत्] प्रवृत्ति करना, प्रवाहित होना। (मो ६६,द ७) ववहारेण विदुसा पवट्टति। (स १५६)

पवड्ढ अक [प्र+वृध्] बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। (पचा ११३) पवडूता (व कु)

पवण पु [पवन] हवा, वायु। (भा.२१) -पह [पथिन्] वायुमार्ग, आकाशमार्ग। (भा १५९) पुण्णिमइदुन्च पवणपहे। -सहिद वि [सहित] हवा सहित। (शी ३४) पवयण न [प्रवचन] जिनसिद्धान्त, जिनागम! (पचा १६६, निय १८४, भा ९१) जिणभत्ती पवयणे जीवो! (भा १४४) - अभिजुत्त वि [अभियुक्त] प्रवचन मे प्रवीण,परमागम मे कुशल। (प्रव चा ४६) - भित्त स्त्री [भिक्त] प्रवचनभित्त, परमागम की विनय, सोलह कारण भावनाओं मे एक भेद। (पचा १७३) - सार पुन [सार] प्रवचनसार,परमागमसार,सिद्धान्त रहस्य, द्वादशाङ्ग वाणी का रहस्य। (पचा १०३,प्रव चा ७५) जो पुरुष गृहस्य या मुनिचर्या से युक्त होता हुआ सर्वज के इम शासन को समझता है, वह अल्पकाल मे प्रवचनसार को परमागम के रहस्य को प्राप्त हो जाता है। (प्रव ७५)

पबरिव [प्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम। (भा ८२) -बरिव [वर] श्रेष्ठतम। (श्रु भ ४)

पवाद पु [प्रवाद] मत,अभिव्यक्ति,परम्परा। (शु भ ५)

पिंदु वि [प्रविष्ट] घुसा हुआ, प्रवेशित, समाहित। (प्रव २९)

पविभक्त वि [प्रविभक्त] अत्यन्त भिन्न, पृथक्-पृथक्, विभाग ्युक्त। (प्रव क्रे १४)

पिवस सक [प्र+विश्] प्रवेश करना, धुसना। (पचा ७, प्रव जे ८६) पिवसिद (व प्र ए प्रव जे ९५) पिवसित (व प्र ब प्रव जे ८६) पिवसिता (व कृ पचा ७)

पविद्यत वि [प्रविभक्त] भेद युक्त , विभाजित । (पचा ८०) पविद्यता कालखद्याण।

पवेस सक [प्र+वेशय्] प्रवेश कराना,घुसाना। (स १४५) कह त

होदि सुसील ज मसार पवेसेदि।

पन्बइद वि [प्रब्रजित] दीक्षित। (प्रव चा ६७)

पव्यज्ज सक [प्र+ब्रज्] दीक्षा लेना, सन्यास लेना। (चा १६) पव्यज्जा(वि /आ म ए)

पव्यज्जा स्त्री [प्रब्रज्या]दीक्षा लेना, सन्यास लेना। (सू २४,स ४०४) तासिं कह होइ पव्यज्जा। - हायग वि [दायक] दीक्षऽ देने वाला, दीक्षित करने वाला, दीक्षा गुरु। (प्रव चा १०) गुरु ति पव्यज्जदायगो होदि। - हीण वि [हीन] प्रब्रज्या से रहित, दीक्षा से हीन। (लि १८) पव्यज्जहीणगहिण। सभी परिग्रहों को छोड़ना प्रब्रज्या है। पव्यज्जा सव्वसगपरिचत्ता। (बो २४)

पज्जद/पज्जय पुन [पर्वत] गिरि, पहाइ, पर्वत। (निय २२, भा२६)

पव्यया स्त्री [प्रब्रज्या] दीक्षा। इत्यीसुण पव्यया भणिया। (सू २५) पसग पुन [प्रसङ्ग] ससर्ग, सम्बन्ध, सन्दर्भ, प्रकरण। (प्रव ८५,मा २६) विसएसुय प्यसगो। (प्रव ८५)

पसत वि [प्रशान्त] प्रकृष्ट शान्त, सगता युक्त, मोह-राग-द्वेष रहित। (प्रव चा ७२)

पससा स्त्री [प्रशसा] प्रशसा, स्तुति, प्रशस्ति, गुणगान। (प्रव चा ४१, बो ४६)समसुहदुक्खो पससणिदसमो। (प्रव चा ४१) पससाए (स ए मो ७२)

पससणीज वि [प्रशसनीय] प्रशसा योग्य, स्तुतियोग्य। (मा १०८) पसज/पसज्ज अक [प्र+सज्] ठहरना, स्थित रहना, प्राप्त होना, रुकना। (पचा ४८, स ८५,११७) पसजदि अलोगहाणी। (पचा ९४)

पसत्थ वि [प्रशस्त] शुभरूप, श्रेष्ठ, उत्तम। (पचा १३५, प्रव चा ६०) - भूद वि [भूत] शुभ रूप वाला। (प्रव चा ५४) एसा पसत्थभूदा। (प्रव चा ५४) - राग पु [राग] प्रशस्तराग, शुभराग। (पचा १३६) अरहन्त, सिद्ध और साधुओं मे भिक्त होना, शुभराग रूप धर्म मे प्रवृत्ति होना तथा गुरुओं के अनुकूल चलना प्रशस्तराग है। (पचा १३६)

पसिमय वि [प्रशमित] शमन करने ज्ञाला, नष्ट करने वाला। (पचा १०४) पसिमयरागदोसो। (पजा१०४)

पसर पु [प्रसर] प्रवर्तन, विस्तार, फैलाव, आगे जाना, प्रगमन। (पचा ८८) हवदि गदी मप्पसरो।

पसाध मक [प्र+साध्] 1 अलडकृत करना, उज्ज्वल करना, सुशोभित करना। (प्रव चा २१) कधमप्पाण पसाधयि। (प्रव चा २१) 2 वश मे करना, मिद्ध करना। (प्रव चा २१)

पमाधग वि [पमाधक] माधक, सिद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला। (पचा ४९)वयण एगत्तप्पसाधग होदि।

पसारण न [प्रसारण] फेलाव, विस्तार। (निय ६८)

पसु पु [पशु] पशु, जानवर। (बो ५६)

पस्स सक [दृश्] देखना, अवलोकन करना, दृष्टिगोचर होना। (पचा १२२, स १५, प्रव २९, निय १०९ चा १८) पस्मइ/पस्सदि (व प्र ए म ३६२, पचा ११२) पस्सिद्रण (स कृ स ५८) पस्सिदु (हे कृ स ५९) पस्सतो (व कृ निय १७ भा १३०)

पहणायक वि [पथनायक] पथदर्शक, पथनायक, मार्ग दिखताने वाले। (यो भ ४)

पहदेसिय वि [पथदेशित] मार्गोपदेशक,पथप्रदर्शक। (प भ ४)

पहाण वि [प्रधान] मुख्य, प्रमुख, श्रेष्ठ, उत्तम। (प्रव ५,६) दसणणाणप्पहाणादो। ।प्रव ६)

पहाबणा स्त्री [प्रभावना] प्रभावना, सम्यग्दर्शन का एक अङ्ग, सोलहकारण भावनाओं का एक भेद! (चा ७) जो विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होता हुआ, मनरुपी रथ के मार्ग में भ्रमण करता है,

वह जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टि है। (स २३६)

पहीण वि [प्रहीन] नीच, हीन। (भा १३) पहीणदेवो दिवे जाओ।

पहु पु[प्रभु] समर्थता युक्त, सम्पन्नता युक्त। (पचा २७)

पहुँदि वि [प्रभृति] इत्यादि, बगैरह। (निय ११४, १२४) अपमत्तपहुदिठाण। (निय १५८)

पा सक [पा] पीना, पान करना। (चा ४१, भा ९३) पाऊण भवियनावेण। (भा १२४) पाऊण (स कृ )

पाअ/पाय पुन [पाप] 1 पाप अशुभ कर्ग, बुराकर्म। (स २२९, लि ६) जो चत्तारि वि पाए। (म २२९) पाए (द्वि ब) वच्चिदि णार्य पाओ। (लि ९) 2 पु [पाद] चरण, पैर, पॉव। पाए पाडित दसणधराण। (द १२)

पाउगिअ वि [प्रायोगिक] प्रायोगिक, पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ

(स ४०६) पाउगिओ विस्ससो वावि।

पाओग्ग वि [प्रायोग्य] योग्य, उचित, लायक, उपयुक्त, सक्षम। (प्रव ज्ञे ७७) पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो। (निय २४)

पाठ पु [पाठ] अध्ययन, वाचन, पठन, आवृत्ति। (स २७४) पाठो ण करेदि गुण।

पाड सक [पातय्] गिराना, डालना, फेंकना। (द १२) पाए पाडित दसगधराण।

पाहिहेर न [प्रातिहार्य]देवताकृत प्रतिहारकर्म,देवकृत पूजा विशेष, अष्ट प्रातिहार्य।

पाडुव्यव अक [प्रादुर्+भू] उत्पन्न होना । (प्रव ज्ञे ११) पाडुव्याव पु [प्रादुर्भाव] उत्पाद, उत्पत्ति । (प्रव ज्ञे १९)

पाण पुन [प्राण], जीवन के आधारभूत तत्त्व,जीवन शक्ति। (पचा ३०, प्रव हे ५८, बो ३०) जीवों के प्राणों की सख्या क्रमश - एकेन्द्रिय के चार (स्पर्शन, काय बल, आयु और श्वासोच्छवास), द्वीन्द्रिय के छह (स्पर्शन, रसना, काय बल, वचनबल,आयु और श्वासोच्छ्वास) त्रीन्द्रिय के सात, (स्पर्शन, रसना, प्राण, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास) चुतरिन्द्रिय के आठ(स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, वचनबल, कायबल, आयु, और श्वासोच्छवास), पञ्चेन्द्रिय असन्नी के नौ (स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, तण, वचनबल, कायबल, आयु, और श्वासोच्छ्वास) तथा सन्नी पञ्चेन्द्रिय के दश (स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कर्ण, वचनबल, कायबल, आयु, और श्वासोच्छ्वास) तथा सन्नी पञ्चेन्द्रिय के दश (स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कर्ण, मनबल, वचनबल, कायबल, आयु, और

श्वासोच्छ्वास) (बो ३५)जीव प्राणों से युक्त होकर मोहादि परिणामों से कर्मों के फल भोगता है तथा अन्य नवीन कर्मों को बाधता है। (प्रव के ५६) -णिबब्ब वि [निबद्ध] प्राणों से युक्त, प्राणों से सबद्ध। (प्रव के ५६) -बाध पु [बाध] प्राणों की बाधा, प्राणों का घात। (प्रव के ५६) पाणाबाध जीवो।

पाण न [पान] पान, पीने की क्रिया। (स २१३)

पाणि पु [प्राणिन्] 1 प्राणी, जीव, आत्मा, चेतन। (भा १३४) - त्त वि [त्व] प्राणों से युक्त, प्राणों वाला। (पचा ३९) - बह पु स्त्री [वघ] जीव हत्या, जीवघात। (भा १३४) 2 पु [पाणि] हाय, कर, भुजा। -पत्त/प्यत्त न [पात्र] हायरूपी पात्र, कर-पात्र। (सू ७) माणिपत्त सचेलस्स। (सू ७)

पापुण्ण सक [प्र+आप्] प्राप्त होना। (पचा ११९) पापुण्णति य अण्ण। (पचा ११९)

पायिकत्त/पायिच्छत्त पुन [प्रायश्चित्त] पाप नाशक कर्म, परिशोध, पापनिष्कृति, दण्ड,तप का एक भेद। (निय ११३) व्रत, समिति, शील और सजम रूप परिणाम तथा इन्द्रिय निग्रह भाव प्रायश्चित्त है। (निय.११३) क्रोधादि स्वकीय भावों का क्षमादि भावना से निग्रह करना एव निज गुणो का चितन करना प्रायश्चित्त है। (निय ११४) आत्मा का उत्कृष्ट बोध, ज्ञान, एव चित्त जो मुनि नित्य धारण करता है, वह प्रायश्चित्त है। (निय ११६) अनेक कर्मों के क्षय का हेतु जो तपश्चरण है, वह प्रायश्चित्त है। (निय ११६)

पायड वि [प्रकट] व्यक्त, स्पष्ट। (भा १४९) पायरण वि [प्राकरण] कार्य करने का अधिकारी, कार्यकर्ता। (स १९७)

पारमपार पु न [पारमपार] जिसका अन्त नहीं,अनन्त। (पचा ६९) पाल सक [पालय] पालन करना, रक्षण करना। (भा १०४) पालिह /पालेहि (वि /आ म ए भा १०४,लि ११३)

पाब सक [प्र+आप] प्राप्त करना, ग्रहण करना। (पचा १५१, स २८९,प्रव ११,निय १३६,सू १५,भा ११५) पावइ पाविदि (वप्र ए मो १०६, निय १३६, पचा १५१) पावए (वप्र ए मो २३) पावित (वप्र ब पचा १३२, स १५१)

पाव पुन [पाप] अशुभकर्म, पाप। (पचा १४३, प्रव ७९, स २६८, द ६) - आरभ पु [आरम्भ] पापकर्म। (प्रव ७९) पावारभविमुक्का। (बो ४४) - आसव पु [आसव] पापासव, पापकर्मों का प्रवेश द्वार। (पचा १४१) प्रमाद सहित क्रिया, चित्त की मिलनता, इन्द्रियविषयों में आसिक्त, दुख देना, निन्दा करना, बुरा बोलना इत्यादि आचरण से पाप कर्मों का आसव होता है। (पचा १३९) - प्यद पुन [प्रद] पाप के कारण, पापरूप कर्म के कारण, अशुभकर्मों के कारण। (पचा १४०) चार सज्ञा (आहार, भय, मैथुन, परिग्रह) तीन लेश्या (कृष्ण, नील, कापोत), इन्द्रियों की अधीनता, आर्त-रौद्र परिणाम एव मोहकर्म के भाव पापप्रद है। (पचा १४०) - मिलण वि [मिलन] पाप से गैला। (भा ६९) - मोहिदमदी वि [मोहितमित] पाप से मुग्ध

बुद्धिवाला, पाप के वशीभूत, पापासक्तबुद्धि। (लि ५) -रहिद वि [रहित] पाप रहित। (द ६) -हर वि [हर] पाप को हरण करने वाला। (मो ८४) -हेतु पु हितु] पाप के कारण। (निय ६७) पास पु [पार्श्व] पार्श्वनाय, तेइसवे तीर्थद्भर का नाम। (ती भ ५) पासिंड वि [पाखण्डिन्] पाखण्डी, ढोंगी, लोकप्रतिष्ठा के लिए धर्माचरण करने वाला। (स ४०८, ४१०, भा १४१) पासञ्ज वि [दर्शक] देखने वाला, दृष्टा, दर्शक। (स ३१५) पासत्य वि [पार्श्वस्थ] छल-कपट करने वाला, अपने वेश के अनुकुल न चलने वाला, शिथिलाचारी। (भा १४, लि २०) पासुग वि [प्रासुक] परिशोधित, परिमार्जित, जन्तुरहित, हरितपने से रहित।(निय ६१,६३,६५) - भूमि स्त्री [भूमि] प्रासुक भूमि, प्रासुक क्षेत्र। (निय ६५) -मग्ग पु [मार्ग] प्रासुक मार्ग, जो रास्ता चलना आरम्भ हो चुका हो। (निय ६१) पाहुड न [प्राभृत] 1 अध्याय विशेष, प्रकरण विशेष। (चा २. मो १०६, लि १) 2 भेंट, उपहार। पि अ [अपि] भी, निश्चय, ही। (स १६९, प्रव जो ११, निय १३५) अट्टविह पि। (स ४५) पिंड पु [पिण्ड] 1 समूह, सघात, स्कन्ध रूप। (प्रव जो ६९) पिंडो परमाणुदव्याण।(प्रव क्रे ६९)2 आहार,भोजन।(सू २२) भुजइ पिंड सुएयकालम्मि । पिंडी स्त्री [पिण्डी] गोलाकार वस्तु, ताड वृक्ष, बास आदि। (स २३८)।

पिच्छ सक [द्रश्/प्र+ईक्ष] 1 देखना, अवलोकन करना। (पचा १६८.चा ३.बो १७)पिच्छइ (व प्र ए चा ३)पिच्छेइ (व प्र ए बो १०)पिच्छिऊण (स कु मो ९)पिच्छ (वि ।आ म ए स ३७६) 2 सक (प्रच्छ) पूछना। (प्रव चा २) पिच्छिय न [दर्शन] दर्शन।(चा ३) णाणस्स पिच्छियस्स य। पिज्जुत वि [प्ररूपित] कथित, निरूपित। णिव्युदिमग्गो ति पिज्जृत्तो। (निय १४१) पित पून [पिता] शरीर सम्बन्धी विकार, पिता। (भा ३९, ४२) पिदर पु [पितृ] पिता, जनक। मादापिदरसहोदर। (द्वा २१) पिदि अ [पृथक्] अलग, पृथक्, भिन्त। (द्वा ३) पिद् पू [पित] पिता,जनक।माद्रपिद्रसजण। (द्वा ३) पिपीलिय पु [पिपीलक] कीट विशेष, चीटी। (पचा ११५) पिब सक [पा] पीना। (स ३१७) पिबता (व क भा १३७) पिवमाणो (व क स १९६) पिहिद/पिहिय वि [पिहित] आच्छादित, निरुद्ध, रोका गया, ढका हुआ। (पचा १४१, निय १२५) पिइन वि [प्रयुल] विस्तीर्ण, विस्तृत, विशाल। (पचा ८३) पीब वि [पीत] पिया गया, पान किया। (भा १८) पीड सक [पीडयू] पीड़ित करना, दु खित करना। (लि ११) पीडा स्त्री [पीड़ा] वेदना, पीड़ा। (निय १७८) पीडिद वि [पीड़ित] पीड़ित, दु खित। (भा २३) पुज सक [पुञ्जू] इकट्ठा करना। (भा २०)

पुंस [पुस्] पुरुष। (निय ४५)

पुरवती स्त्री [पुश्वली] कुलटा, व्यभिचारिणी।(लि २१) -घर न [गृह] व्यभिचारिणी के घर। (लि २१)

पुगल पुन [पुद्गल] मूर्त द्रव्य, रूपी पदार्थ, द्रव्य का एक भेद। जिसमे रूप, रस, गन्ध एव वर्ण पाये जाते है वह पुद्गल है। (पवा ७६, स ८०, प्रव ५६, निय ३२) -कम्म पुन [कर्मन्] पुद्गलकर्म! मिथ्यात्व, अविरति, योग, अजीव और अज्ञान पुद्गल कर्म है।(स ८८) -कम्मफल पुन [कर्मफल] पुद्गल कर्म फल। (स ७८) -करण न [करण] पुद्गल का निमित्त। (पवा ९८) -काय पु [काय] पुद्गल समूह, स्कन्ध। (पवा ९८) -दब्बपुन [द्रव्य] पुद्गल द्रव्य। (पवा ६६,स ३२९) -दब्बीभूद वि [द्रव्यीभूत] पुद्गलह्यस्प, पुद्गलह्ययम्य। (स २४, २५) जिद सो पुग्गलद्व्यीभूदो। -भाव पु [भाव] पुद्गलमाव। (स ८६) -मइ/मय पु [मय] पुद्गलमय, पुद्गलात्मक, पुद्गलस्प। (स ६६, २८७)

पुजन वि [पूज्य] पूजनीय। (बो १६)

पुढ़नी स्त्री [पृथिवी] भूमि, धरती, पाच स्थावरों का एक भेद। ्पचा ११०, प्रव क्रे ४०, लि १५)

पुर वि [सृष्ट] छुआ हुआ। (स १४१, पचा ८३)

पृद्वेय वि [पुष्टित] पुष्टीकर, ताकतवर। (चा ३५)

रुण/पुणो अ [पुन ] फिर,और,इसके अनन्तर,चूकि,इस तरह, जो कि,तथा,किन्तु।(पचा ६०,स १४२,प्रव २,२०,६१) -आगमण

न [आगमन] फिर से आगमन। (निय १७७) -वि अ [अपि] फिर भी। (स ११०) पुण्ण पु न [पुण्य] शुभकर्म,पुण्य। (पचा १०८,स १३,प्रव ७७) पुण्णिमा स्त्री [पूर्णिमा] पूर्णिमा, पूर्णचन्द्रमा वाली रात्रि। (भा १५९) पुत्त पु [पुत्र] लडका। (प्रव चा २) पुष्ठग वि [पृथक्] अलग, भिन्न-भिन्न। (पचा ९६) पुधत्त वि [पृथक्त्व] पृथक्पना, भिन्नता, तीन से अधिक और नौ से कम संख्या का संकेत विशेष। (पचा ४७, प्रव जो १४) पुष्फ न [पुष्प] फूल,पुष्प,कुसुम। (भा १०३, १५७) पुराइय वि [पुरातन] पुराना, पूर्व के, प्राचीन। (शी ४) पुराण वि [पुराण] पुराना, प्राचीन। (निय १५८) पुरिस पु [पुरुष] पुरुष, आदमी, मनुष्य। (स ३५, प्रव ना ५९, निय ५३, निय ५३, सू ४) -आयार वि [आकार] पुरुशकार, पुरुष की आकृति वाला। (मो ८४) पुन वि [पूर्व] 1 पहले,पूर्व,आदि।(पचा ३०, स १७३) - पिबब वि [निबद्ध] पूर्वनिबद्ध, पहले से बधे। (स १६६) 2 पुन [पूर्व] काल विशेष। (स २१, भा ३८) -भव पु [भव] पिछलाभव। (भा ३८) ३ दिशावाची, चार दिशाओं मे एक। पूजा/पूया स्त्री [पूजा] पूजन,अर्चा।(प्रव ६९,भा ८३) पूर न [पूर्य] पीब, दुर्गन्धितरक्त, रक्तविकार। (द्वा ४५, भा ४०)

पूर सक [पूरय्] पूर्ति करना, भरना, तृप्त करना, प्रसन्न करना।

(निय १८४) पूरयतु (वि । आ प्र ए)

पेच्छ सक [प्र+ईक्ष्/दृश्] देखना,अवलोकन करना।(पचा १६३, प्रव ३२, निय १६५) पेच्छ्रदि/पेच्छद (व प्र ए निय १६६, १६८) पेच्छिता (स कृ प्रव चा ३५) पेच्छिऊण (स कृ निय ५८) पेच्छत (व कृ)

पेसुण्ण न [पैशून्य] चुगली, दोगलापन। (निय ६२, भा ६९)

पोगाल पुन [पुद्गल] देखो पुग्गल। (पचा ६५,स २ प्रव ३४, निय ९) - कम्म पुन [कर्मन्] पुद्गल कर्म। (पचा ६१,निय १८,स १९५) - काय पुन [काय] पुद्गल समूह। (पचा ६४, निय ९, प्रव के ७८) - दब्ब पुन [द्रव्य] पुद्गलद्रव्य। (पचा १२६, प्रव के ५५, निय २०) - मइ पु [मय] पुद्गलमय। (प्र के ७०) - में तपु [मात्र] पुद्गलमात्र। (पचा १३२)

पोत्य पु न [पुस्तक] किताब, पुस्तक, ग्रन्य। पोत्यइकमडलाइ। (निय ६४)

पोराणय वि [पौराणिक] पुरातन, प्राचीन काल सम्बन्धी। (शी ३४)

पोस सक [पोषय्]पालन करना। (लि २१)

पोसण न [पोषण] पालना, पुष्टि, समाधान, आश्रय। (प्रव चा ४८)

पोसह पु [प्रोषध] प्रोषध,अष्टमी और चतुर्दशी को किया जाने वाला व्रत विशेष,देश विरत श्रावक की एक प्रतिमा,शिक्षाव्रत

# का एक भेद। (चा २२, २६)

## फ

फह्र पुन [सर्घ] अश, भाग, हिस्सा। (स ५२) -य पुन [क] सर्घक, अनुभाग का समूह।

फण पु [फन]साप का फणा।(भा १४४)-मणि पु स्त्री [मणि] फणामणि, फणा मे स्थित मणि, नागमणि। (भा १४४)

फणि पु [फणिन्] सर्प,नाग।(भा १४४) - स**अ** पु [राजन्] नागेन्द्र, सर्पराज, शेषनाग। जह फणिराओ सोहइ। (भा १४४)

फरिस पुन [स्पर्श] स्पर्श, छूना।

फरस वि [परुष] कर्कश, कठोर।

फल अक [फल] फलना,पल्लिवित होना।(प्रव चा ५७)फलिंद कुदेवेसु मणुजेसु।(प्रव चा ५७) फलिंद (व प्र ए )

फल पुन [फल] 1 वृक्ष का फल। (स १६८) पक्के फलिन्ह पिडिए। 2 कारण। (स ३१९, पचा १३३, मो ३४) जाणइ पुण कम्मफल। 3 लाभ। (प्रव ४५) पुण्णफला अरहता। 4 कार्य। (स ७४, निय २) दुक्खा दुक्खफला।

फलिह पु [स्फटिक] स्फटिक, मणिविशेष। (मो ५१) -मणि पु स्त्री [मणि] स्फटिकमणि। (मो ५१) जह फलिहमणिविसुद्धो।

फास सक [स्पृश्]स्पर्श करना,छूना।(पचा १३४)मुत्तो फास<sup>र</sup> मृत्त। फास पुन [स्पर्श] स्पर्श,पुद्गल का एक गुण,एक इन्द्रिय का नाम। (पचा ८१, स ६०, प्रव जे ४०, निय २७) जाणंति रस फास। (पचा ११४, ११५)

फुडु वि [स्पष्ट] व्यक्त, स्पष्ट, विशद। (भा १११) फुडु रइय चरणपाहुड चेव। (चा ४५)

पुर अक [स्फुर्] चमकना, प्रकाशित होना। (भा १५५) खमदमखगोण विष्फुरतेण। विष्फुरतेण (व कृतृ ए) पुनिय वि [स्फुरित] स्फुरित, प्रकाशित, चमकदार। (मो ८) पुल्ल न [फुल्ल] फूल, पुष्प। (बो १४) जह फुल्ल गघमय। पुल्लित वि [फुल्लित] फूली हुई। (भा १५७) फेफस न [फुफ्स] फेफड़ा। (भा ३९)

#### a

बध सक [बन्ध्] 1 बाधना, नियन्त्रण करना। (पचा १६६, स २८१, निय ९८, भा ७९) बधइ (व प्र एभा ७८) बधि (व प्र एस १७४) बधए (व एस २५९) बधते (व प्र ब स १७३) बधिम (व उ एस २६६)

बष्ट पु [बन्ध] जीवकर्म सयोग, कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ दूध-पानी की तरह मिलना। (पचा १३४, स १३, बो ८, भा ११६) जब आत्मा अशुभ-शुभ परिणामों रूप परिणमन करता है तब वह अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों के साथ बध को प्राप्त होता है। (पचा १४७) कर्मों का बन्ध भाव के निमित्त से होना है। (पचा १४८) बन्ध के चार भेद है-प्रकृतिबन्ध,

स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेश बन्ध। -कत्तार पु [कर्तृ] बन्ध के कर्ता! (स ४०९) -कहा स्त्री [कथा] बन्धकथा। (स ४) कथा के भेदों में काम,भोग और बन्ध कथा,इन तीन कथाओं का वर्णन किया गया है। (स ३) -कारण न [कारण] बन्ध का कारण,बन्ध का निमित्त। (प्रव ७६,निय १७३) जीवस्स य बद्यकारण होई। (निय १७४) -ग वि [क] बन्धक, बाधने वाला। (स १७६,प्रव चा १८) -ठाण न [स्थान] बन्धस्थान। (स ५३) -समास पु [समास] बन्ध समास,बन्धसकोच,बन्ध का सक्षेप। (स २६२,प्रव को ८७)

बधण न [बन्धन] कर्म बन्ध का कारण। (स २९०, निय ६८)
-बद्ध वि [बद्ध] बन्धनयुक्त।(स २९१)-य वि [क] बन्धन करने वाला।(स २८८)-वस वि [वश] बन्धनवश,बधन के अधीन। (स २८९)

बधव पु [बान्धव] भाई, भ्राता, मित्र। (भा ४३)

बघु पु [बन्धु] भाई, मित्र। (प्रव चा २, द ७, मो ७२) -बग्ग पु [वर्ग] बन्धुसमूह। (प्रव चा २)

बभ पुन [ब्रह्म] ब्रह्म, ब्रह्मचर्य। (स २६४, चा २२) -चेर न [चर्य] ब्रह्मचर्य, मैथुन विरति, व्रतों का एक भेद। (द २८, शी १९)

बज्ज्ञ सक [बन्ध्] बाधना, कसना, जकड़ना। (स १७८, मो १५, द १७) णाणी तेण दु बज्झदि। (स १७२)

बद वि [बद्ध] बधा हुआ, जकड़ा हुआ। (स २३, १४१, १८०) जे

बद्धा पच्चया बहुवियण। (स १८०)

बल पु [बल] 1 बलदेव, वासुदेव का बड़ा भाई। (द्वा ५) -देव पु [देव]बलदेव। 2 न [बल] पराक्रम, शक्ति। मन, वचन, और काय के भेद से बल के तीन भेद हैं। (भा १५५, पचा ३०) -पाण पुन [प्राण] बलप्राण। (प्रव जो ५४)

बिल वि [बलिन्] बलवान् बलिष्ठ, पराक्रमी। (पचा ११७)

- बिहे अ [बिहिस्] बाहर,बाह्य।(निय ३८,प्रव चा ७३) -तच्च पुन [तत्त्व] बाह्य तत्त्व। (निय ३८) -त्य वि [स्य] बाह्यरत, बहिर्मुख। (प्रव चा ७३)
- बिहर वि [बाह्य] बाहर का,बिहर्भूत।(मो ८,निय १४९) -त्थ वि [स्थ] बाह्यरत।(मो ८)ष्प पु [आत्मन्] बिहरात्मा। समणो सो होदि बिहरणा।(निय १४९)
- बहु वि [बहु] बहुत, अनेक, प्रभूत, प्रचुर, अनल्प। (पचा ५६, स ४३, निय ३४, सू ९, भा १४१, लि ५) गुण पु न [गुण] बहुत, गुण, अनेकगुण, नाना गुण। (द ११) पयत्त पु [प्रयत्न] बहुत प्रयत्न, अधिक उद्यम। (लि ५) परियम्म पु न [परिकर्म] अनेक क्रियार्ये, बहुत से तपश्चरण सम्बन्धी कार्य। (सू ९) प्यदेसत्त वि [प्रदेशत्व] बहुप्रदेशीपना। (निय ३४) प्ययार पु [प्रकार] अनेक प्रकार, बहुभेद। (पचा ११८) भाव पु [भाव] अनेक भाव। (स २३) माण पु न [मान] बहुमान, अधिक अहद्भार। (लि ६) माणस वि [मानस] अधिक मानसिक, अनेक प्रकार के मन सबधी। (भा १५) बार पु [बार] अनेकसमय,

अनेक बार। (भा २७) - वियम्प पु [विकल्प] अनेक विकल्प, बहुत विचार। (स १८०) - विष्ठ [विध] बहुविध, नाना प्रकार। (स ३१८, सू ५, भा १५, द ४) - सत्त पुन [भाव] अनेक जीव। (द २९) - सत्य पुन [शास्त्र] अनेक शास्त्र। (बो १)

बहुअ/बहुग वि [बहुक] अनेक, बहुत। (पचा १२३, स २८९, प्रव जे ४९, भा ३८)

बहुत वि [बहुत] प्रचुरता, अनेक, अधिकता। (स २४२, भा ६९) बहुत वि [बहुश] अनेक बार, बहुत समय तक। (भा४) गहिउज्झियाइ बहुसो। (भा४)

बाण पु [बाण] शर, बाण, तीर। (बो २२)

बादर वि [बादर] स्थूल, मोटा, जो दूसरों को बाधा दे एव स्वय बाधित हो, नाम कर्म का एक भेद! (स ६७, प्रव जो ७५)

बारस वि [द्वादश] बारह, सख्या विशेष। (भा ८०) -अग स्त्री न [अक्] बारह अक्र। (बो ६१) -विष्ठ वि [विध] बारह प्रकार का। (भा ८०)

बाल पु [बाल] 1 बाल, केश। (स १७) बालग्गकोडिमत्त। (सू १७) -अग्ग न [अग्र] बालाग्र, बाल के अग्रभाग। 2 बालक, शिशु। (प्रव चा ३०) -लण वि [त्व] बाल्यकाल, बालपना। (भा ४१) 3 अज्ञानी, अल्पज्ञ। -तब पु न [तपस्] बाल तप। (स १५२) -बद पु न [ब्रत] बालव्रत, अज्ञानी के व्रत। (स १५२) -सहाब पु स्विभाव] अज्ञानी का स्वभाव। (लि २१) -सुद न [श्रुत] अज्ञानी का श्रुत, अल्पश्रुत। (मो १००)

बाला स्त्री [बाला] बाला,कुमारी,लड़की। (स १७४) बाहा स्त्री [बाघा] विरोध, पीड़ा, व्यवघान, कष्टा (निय १७८) बाहिर वि [बाह्य] बाहर, बाह्य। (निय १०२, भा ११३, मो ४) -कम्म पुन [कर्मन्] बाह्यकर्म।(मो ९८)-गथ पु [ग्रन्थ] बाह्य परिग्रह,धन-धान्यादि परिग्रह।(भा ३)-चाअ/चाग पु [त्याग] बाह्य-त्याग। (भा ३) - लिग न [लिक् ] बाह्यलिक् , बाह्यवेश। (भा १११) - बय पुन [व्रत] बाह्यव्रत, बाह्यनियम। (भा ९०) -सग पुन [सङ्ग] बाह्यसम्बन्ध, बाह्यपरिग्रह। (भा ७०) सगवा पु [सकुत्याग] बाह्य परिग्रह का त्याग। (भा ८९) बाहु पु [बाहु] भुजा, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबलि। (भा ४९) -बलि पु [बलि] शक्तिशाली, बाहुबली। (भा ४४) बीचि पुस्त्री [वीचि] तरङ्ग, लहर। (द्वा ५६) बीभच्छ वि [वीभत्स] घृणाजनक, घृणित, कुत्सित। (द्वा ४४) बीय न [बीज] बीज, अङ्कुरहोने योग्य। (भा १०३) बीया स्त्री [द्वितीया] दूसरा। (द १८) बुजा सक [बुघ्] जानना, समझना, ज्ञान करना। (स ३६, ३७, ₹८१)

बुद्ध वि [वृद्ध] वृद्ध, अधिक उम्र वाला, बूढ़ा। (निय ७९, प्रवचा ३०)

बुद्ध वि [बुद्ध] तत्त्वज्ञाता, पण्डित, एक दार्शनिक का नाम। (भा १५०)

बुब्बि स्त्री [बुद्धि] मति, मेघा, प्रज्ञा। (पचा १७०, स १९)

बुध/बुह वि [बुध] ज्ञानी, ज्ञाता, पण्डित। (स २०७, शी २, पचा १३८)

बुभुक्खिद वि [बुभुक्षित] क्षुघातुर, भूखा। (पचा १३७)

बूड अक [दे] डूबना, अस्त होना। (द्वा ५७)

बेइदिय वि [द्वीन्द्रिय] दो इन्द्रिय, जीवविशेष, ज<sup>्</sup>राः कर्म का एक भेद। (पचा ११४)

बेढिय वि [वेष्टित] घिरा हुआ, ढका हुआ: 'भा °१९)

बोध/बोह सक [बोधय्] समझाना, ज्ञान कराना। (निय १४२, स १०९)

बोह पु [बोघ] ज्ञान, समझ, जानकारी। (निय १०६)

बोहि स्त्री [बोघि] रत्नत्रयं, आत्मज्ञान। (द ५, भा ६८, द्वा २) -लाह पु[लाभ]रत्नत्रयं की प्राप्ति,आत्मज्ञान की प्राप्ति। (द ५)

### भ

भग पु [भद्ग] खण्डन, व्यय, नाश। (पचा ८, प्रव १७, भा २६) भगविहीणो य भवो। (प्रव १७) भज सक [मञ्जू] विनाश करना, भद्ग करना। (भा ९०) भगव पु [भगवन्] भगवान्। (प्रव ३२, निय १५९) भगव वि [भग्न] खण्डित, श्रष्ट, टूटा हुआ। (द ९) -त्रण वि [त्व] भ्रष्टता, खण्डितपना। भग्गा भग्गत्तण। दिति। (द ९)

भज सक [भज्] भोगना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, भाग करना। (प्रव ७२) भट्ट वि [भ्रष्ट] च्युत, गिरा हुआ, खलित। जे दसणेसु भट्टा। (द ८)

भण सक [भण्] कहना, बोलना। (म २३, भा १५४) भणइ/भणदि (व प्र ए स २७३, ३२५) भणति (प्र ब प्रव ३३) भणसि (व म ए स २४) भणामि (व उ ए भा १५४) (वि /आ म ए ३७)भणिज्ज (भवि प्र ए स २७०, ३००) यह रूप भविष्यकाल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों मे एक-सा बनता है। भणिअ/भणिद/भणिय वि [भणित] कथित, कहा गया, प्रतिपादित। (पचा १२०, स १७६, प्रव चा ४०, निय ९, बो २, शी ४०. मो १७)

भण्ण सक [भण्] कहना, बोलना। (पचा ४७, स ६६, मो ५) भण्णदि भण्णदे (वप्रएस ३३,६६) भण्णए (वप्रएमो ५) भण्णति/भण्णते (व प्र ब पचा ४७)

भत्त पुन [भक्त] 1 भोजन, आहार। (निय ६३, प्रव चा १४, गो ५२) - कहा स्त्री [कथा] आहार कथा, भोजनमम्बन्धी कथा! (निय ६७) -पाण न [णन] भोजन-पान। (भा १०२) 2 वि [भक्त] भक्ति करने वा ता। (प्रव चा ६०)

भत्ति स्त्री [भक्ति] विनय, एकाग्र-चितन, मेवाभाव। (पचा १३६, प्रव चा ४६) -जुत्त वि [युक्त] भित्तयुक्त, विनयसम्पन्न। सो जोगभत्तिजुत्तो। (निय १३८) -राज पु [राग] भक्ति मे लीन। (भा १०५) -सजुत्त वि [सयुक्त] भक्ति मे रत। (भा १३९)

भइ [भद्र] सरल, साधु, सज्जन। (शी २५) -बाहु पु [बाहु]

भद्रबाहु, एक मुनि का नाम। (बो ६१)

भम सक [भ्रम्] घूमना, परिभ्रमण करना चक्कर लगाना।
(स २३६,प्रव १२,भा ६८,सू २१,शी ३६)भमइ/भमदि/भमेइ
(व प्र ए प्रव १२, स ३०१, सू २१) भमति (व प्र व द ४)
भमिदव्य (वि कृशी २६)भमाडिज्जइ (प्रे व प्र ए स ३३४)
भमर पु [भ्रमर] भौरा, मधुकर। (पचा ११६)

भिमेश वि [भ्रमित] घूमता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ, भ्रमण गील(भा ३०.१०३)

भयन [भय] डर, त्रास, भीति। (निय १३२, भा २५, द १३) भयव/भयवअ पु [भगवन्] भगवान्। (स २८ वो ६१)

भयवत पु [भगवन्त्] भगवान्। (भा १५६)

भर सक [घृ] भरना, पालना। (भा ४२)

भरह पु [भरत] भरत क्षेत्र, आदि ।।य के प्रथम पुत्र का नाम। (सो ७६)

भरिय वि [भरित] भरा हुआ, रिक्षत, पोषित। (भा ४२)

भव अक [भू] होना। (प्रव १२, स ३८४, भा २९) भविद (व प्र ए प्रव के १४) भविस्सिदि (भिव प्र ए प्रव के २०) भविस्स (भिव उ ए स ३८४) भवतो (व कृ २९) भवीय (स कृ प्रव के ५९)

भव पु [भव] 1 ससार, जगत्। (स ६१, निय ४७) -कोडि स्त्री [कोटि]करोड़ों भव। (सू ८) -गहण न [ग्रहण] 1 ससार ग्रहण। 2 न [गहन] ससार रूपी वन। (मो ४७) -ण्णव पु [आर्णव] ससार समुद्र, ससारसागर। (भा ९८) -णासण न [नाशन] ससार नाश। (सू ३) -णिदा स्त्री [निंदा] ससार की निन्दा। (भा १) -महण न[मयन]ससार का नाश।(भा ८२)-रुक्ख पु [वृक्ष] ससाररूपी वृक्ष। (भा १२१) -सायर पु [सागर] ससारसागर। (पचा १७२, भा २०) 2 उत्पत्ति, उत्पन्न। (प्रव के ८) ण भवो भगविहीणो। 3 योनि, पर्याय। (मो ५३)

भविज/भविष वि [भव्य] 1 मुक्तिगामी, मोक्ष जाने योग्य। (पचा १६३, भा ४५) -जीब पु [जीव] भव्य-जीव। (भा १४८) 2 वि [भक्ति] होता हुआ। (पचा १७२)

भव्य वि [भव्य] मुक्तिगामी। (पचा ३७, निय ११२, प्रव ६२)
-जण पु [जन] भव्य जन। (बो ५९) -जीव पु [जीव] भव्य जीव,
निकट भविष्य मे मुक्त होने वाला। (बो २४,चा १) -पुरिस पु
[पुरुष] भव्य पुरुष। (बो ५३)

भा सक [भावय्] चितन करना। (भा १३, १४) भाऊण दुह पत्तो। (भा १४)

भागि वि [भागिन्] भागीदार, हिस्सेदार। (प्रव चा ५९) भागण पुन [भाजन] पात्र,वर्तन। (भा ६५, ६९)

भार पु [भार] बोझा, भार वाली वस्तु।

भाव सक [भावय] गुणगान् करना, चितन करना, भावना करना।
(निय ९१, भा ११५, मो १०६) भावइ (व प्र ए मो १०६,
भा १६४) भावति (व प्र ब बो ५३) भावतो (व कृ भा ६१)
भावेह (वि/आ म ब निय १११) भावेज्ज (वि/आ द्वा ८७)

भाविज्जिह (वि आ |म ए भा ५५) भाविऊण (स कृ भा ४३) भावि (वि |आ म ए भा ९६)

भाव प भाव] 1 अभिप्राय, आशय, मानसिक विकार। (पचा १४८, स ९१, प्रव ८३, भा ६०, चा ४५) -कारण न [कारण] भाव कारण, भाव का निमित्त। (पचा ६०) -ठाण न [स्थान] भावस्थान। (निय ३९) -णिमित्त न [निमित्त] भाव का हेतु।(पचा १४८) -तिबिह वि [त्रिविघ] तीन प्रकार के भाव। (भा ८०) -धम्म पुन [धर्मन्] भावधर्म। (लि २) -पाहुड न [प्राभृत] भाव पाहड,एक ग्रन्थ का नाम,भावो का उपहार। (भा १,१६४) -मल पुन [मल] भावरुपी मल,अन्तरङ्ग मैल (भा ७०) -रहिअ/रहिय वि (रहित) भाव रहित, परिणाम रहित। (भा ४, १०) -विज्जिख वि [वर्जित] भाव विरहित। (भा ७४) -विणद्व वि विनध्ट भाव रहित, भावों से हीन। (लि १९, २०) - बिमुल वि [विमुक्त] भावों से मुक्त। (भा ४३) - बिरब वि [विरत] भावों से विरत। (भा ४७) -बीअ पुन [बीज] भाव बीज। (भा १४) -बिसुद्ध वि [विशुद्ध] भाव विशुद्ध। (भा ३) -विद्युण वि [विहीन] भाव विहीन। (भा ५) -समण/सवण पू श्रिमण] भाव श्रमण, विशुद्ध आत्मा की ओर अग्रसर मुनि। पावति भावसमणा। (भा १००) -सवणत्तण वि [श्रमणत्व] भाव श्रमणपना।(भा ६७) -सहिअ/सहिद/सहिय वि [सहित] भाव सहित। (भा १२७, निय ७४) -सुद्ध वि [शुद्ध] भावों से शुद्ध। (चा ४५, भा ६०)

-सुद्धि स्त्री [शुद्धि] भावों की शुद्धता, भावों की निर्दोषता। (भा ११८, निय ११२, चा ४५) भावों (प्र ए पचा ५९) भावां (प्र ब बो २७) भावं (द्वि ए स १०२) भावें (द्वि ब बो २७) भावेण (तृए भा ४८) भावेहि (तृब चा १२) भावस्स (च |ष ए स ९१) भावाण |भावाण (च |ष ब स २८०) भावादों (प ए स १३०) भावाम्म (स ए पचा १३१)

भावणा स्त्री [भावना] अनुप्रेक्षा, चितन। (चा १३, भा १४) भावि वि [भाविन्] भविष्य मे होने वाला, भव्य। (निय ३२)

भाविज/भाविद/भाविय वि [भावित] 1 सुशोभित, शोभायुक्त। (निय ९०, भा १४५, मो ११) 2 विचारित, चितित । (भा ८१) पुज्ज वि [पूर्व] चितनपूर्वक। (भा ८१) -मइ स्त्री [मति] चितन युक्त बुद्धि। (शी ३)

भास सक [भाष्] कहना, बोलना। भासदि (व प्र ए स २७) ववहारणयो भासदि।

भासा पु [भाषा] बोली, वचन, वाणी, समिति का एक भेद। (बो ३३, निय ६२) -समिदि स्त्री [समिति] भाषा समिति। (निय ६२) -सुत्त न [सूत्र] भाषासूत्र, आगमिक वचन। (बो ६०)

भासिय वि [भाषित] कथित, प्रतिपादित। (स ३६०, मो ३०, भा ९२)

भिद सक [भिद्] भेदना, तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना। (स २३८)

भिक्ख न [भैक्य] भिक्षा, आहार। (प्रव २७, २९) भिक्यु पुस्त्री [भिस्तु] मुनि, साधु। (पँचा १४२, सू २१, भा ८१) भिच्च पु [भृत्य] नौकर, सेवक। (द्वा ३,९) भिज्य सक [भिद्] भेदाना,तोड़ना। (स २०९, भा ९५) भिण्ण वि [भिन्न] खण्डित, विदारित। (पचा ३५, निय १११, भा ६३) -देह पून दिह खण्डित शरीर, शरीर रहित। (पचा ३५. भा ६३) भीम वि [भीम] भयकर, भीषण। (बो ४१, भा ९८) -वण न [वन] घनघोर जगल, भयानक वन। (बो ४१) भीरुवि [भीरु] डरपोक, भीत, डरा हुआ। (निय ६) भीसण वि [भीषण] भयकर, भयानक। (भा ८) भुज सक [भुज्] भोग करना, अनुभव करना। (पचा ६३, स १९५, सू १७) मुजदि/भुजेइ (व प्र ए पचा १२२,सू २२) भुजति (व प्र ब पचा ६७, स ३३०) भुजतस्स (व कृष ए स २२०) भुविखद वि [भुक्षित] भुघा से पीड़ित, भूखा। (प्रव चा ज वृ २७) भुत वि [भुक्त] खाया हुआ, भिक्त। (भा ९, ४०) भुष पु स्त्री [भुज्] भुजा, हाथ, बाहु। (बो ५०) भुवण न [भुवन] लोक, ससार। -यल न [तल] लोक का भाग, लोक की सतह। (मो २१) भूस्त्री [भू] पृथिवी, घरती, भूमि। (निय २२) भूद वि [भूत] 1 उत्पन्न हुआ, बना हुआ। (पचा ६०, स २४,

प्रव १५) 2 पु [भूत]जीव, प्राणी। 3 सत्य,यथार्थ। -त्थ वि

[अर्थ] सत्य पदार्थ, सत्यार्थ। (स ११,१३,२२) 4 भूत चतुष्ट्य। (शी २६)

भूमि स्त्री [भूमि] पृथिवी, घरती। (बो ५५)

भेता विभित्ता] भेद करने वाला। (पचा ८०)

भेद/भेष पुन [भेद] प्रकार,मेद।(प्रवज्ञे ३७,स ११०) - आसापु [अभ्यास] नाना प्रकार का ज्ञान,भेद विज्ञान की शिक्षा। (निय८२)

भोइ वि [भोक्ता] भोगने वाला। (भा १४७)

भोग पुन [भोग] विषय सुख,इन्द्रिय सुख। (स २२४, निय १६) उपभोग पुन [उपभोग] भोगोपभोग, शिक्षाव्रतो मे एक व्रत। उपभोगपरिमा वस्तु का परिमाण, सीमा। (चा २५)

-णिमित्त न [निमित्त] भोग का कारण (स २७५) -भूमि स्त्री [भूमि] भोग-भूमि, स्यान विशेष का नाम। (निय १६) भोता वि [भोक्ता] भोगने वाला। (पचा २७, निय १८) भोयण न [भोजन] भोजन, आहार।(लि ११)

# Ħ

मक वि [मृत] मरा हुआ, चैतन्य शून्य। (भा ३३) महु ज़्त्री [मिति] 1 बुद्धि, मेघा, ज्ञान। (स २७१, बो २२) एसा दु जा मुई दे। (स १५९) 2 मन, हृदय। (मो ४९) महिनय वि [मिलिनित] मलिन हुआ। सिविणे वि ण महिनय जेहि।

(मो ८९) महलिय मे शब्द विपर्यय हो गया है। मउण न [मौन] चुपचाप, एकाग्र। (मो ९७) मगल वि [मङ्गल] सुखकारी, शुभ, कल्याणकारी। (भा १२३) मंत पून [मन्त्र] जाप, जपने योग्य अक्षरपद्धति। (द्वा ८) मद वि [मन्द] अल्प, मूर्ख, अज्ञानी।(स ४०, २८८) -लण वि [त्व] मदपना, अज्ञानीपन। (स ४१) -बुबि स्त्री [बुद्धि] मन्दबृद्धि, अल्पबृद्धि। (स ९६) मसपुन [मास] मास, गोस्त। (प्रव चा २९) मसुग पु न [श्मधुक] दाड़ी-मूछ। (प्रव चा ५) मक्कड पु [मर्कट] बन्दर, वानर, कपि। (भा ९०) मक्कण न [मत्कुण] खटमल। (पचा ११५) मक्खिया स्त्री [मक्षिका] मक्खी। (पचा ११६) उद्दसमसयमिखय। मग्ग पु [मार्ग] रास्ता, पथ,मार्ग। (पचा १०५, स २३४, निय २, मो १९) - पभावणद्व वि प्रभावनाथी मार्ग की प्रभावना के लिए।(पचा १७३)-फल पुन [फल] मार्गफल. इष्ट-अनिष्टकृतकर्म का शुभ-अशुभफल। (निय २) मगगण/मगगणा स्त्री [मार्गणा] विचारणा, पर्यालोचना, अन्वेषण। (स ५३, निय ४२, चा ११, सू १, बो ३०) मच्छ पू [मत्स्य] मछली। (पचा ८५, भा ८८) मच्छर न [मात्सर्य] ईर्ष्या, द्वेष। (भा ६९) मच्छरिअ वि [मत्सरित] ईर्ष्याल, देषी। (द ४४)

मज्ज अक [माद्य] उन्मत्त होना, सावधानी खोना। (स १९६)

मज्ज न [मद्य] मदिरा, शराब। (सू १९६)

मज्ज्ञ न [मध्य] 1 बीच, अन्तराल, मध्य। (प्रव चा ७३) -त्य वि [स्य] माध्यस्य, मध्यवर्ती, अन्तरङ्ग। (निय ८२, प्रव चा ७३) 2 पु [मम] मुझे, मेरा। (स ३८)

मज्सम/मज्सम वि [मध्यम] मध्यवर्ती, बीच का। (प्रव चा ४, बो १७) -पत्त न [पात्र] मध्यमपात्र। (द्वा १७)

मण पुन [मनस्] 1 मन, अन्त करण, चित्त। (पचा १११, निय ६९, चा ३२) -गुति स्त्री [गुप्ति] मन की प्रवृत्ति को रोकना, मन की स्थिरता। (निय ६६, चा ३२) -पज्ज पु पर्यय] मन पर्यय, ज्ञान का एक भेद। (निय १२) -परिणामविरहिद वि [परिणामविरहित] मनोयोग से रहित। (पचा ११२) -मत्तदुरिय पु [मत्तदुरित] मनरूपी उन्मत्त हाथी। (भा ८०) 2 मन पर्यय ज्ञान, ज्ञानविशेष, दूसरे के मनोगत विचारों को जानने वाला ज्ञान। (पचा ४१, स २०४)

मणि पुस्त्री [मणि] मुक्ता, मणि, रत्न विशेष। (भा १५९)
-माला स्त्री [माला] मोतियों की माला। (भा १५९)

मणु पु [मनु] 1 मनुष्य, नर। (भा ८) गइ स्त्री [गिति] मनुष्यगित। (भा ८) 2 मनु, कुलकर, चौथेकाल के आदि में होने वाले विशेष व्यक्ति।

मणु<mark>ज/मणुज/मणुय</mark> पु [मनुज] मनुष्य, मानव, मनुज! (पचा ११८, स २६८, प्रव ६३, द ३४, मो ११, बो ३४) - जम्म

पून [जन्मन्] मनुष्य जन्म, मनुष्य पर्याय। (भा ११) -त वि [त्व] मनुष्यत्व। (द ३४) -भव पु [भव] मनुष्यभव, मनुष्य पर्याय। (बो ३५) -राय पु [राजन्] चक्रवर्ती। (प्रव ६) मणुण्ण वि [मनोज्ञ] मनोहर, अतिरमणीय, सुन्दर। (चा २९) मणुब पु [मनुज] मनुष्य, मानव। (निय ७७, द्वा ३) मणुस/मणुस्स पुस्त्री [मनुष्य] मनुष्य। (प्रव १, प्रव ज वृ ७९, पचा १७, निय १६) पणमित जे मणुस्सा। (प्रव ज वृ ७९) - लण वि [त्व] मनुष्यत्व। (पचा १७) मणो पुन [मनस्] मन, पौद्गलिक द्रव्यमन। (पचा८२, प्रव जो ६८, भा ९०) -गुत्ति स्त्री [गुप्ति] मनोगुप्ति, मनोनिग्रह। (निय ६९) मन की रागादि परिणामों से निवृत्ति मनोगुप्ति है। जा रायादिणिवत्ती, मणस्त जाणीहि तम्मणोगुत्ती। (निय ६९) -रह पु रियो मनोरय, मन की अभिलाषा, मन की इच्छा। (स २३६) मण्ण सक [मन्] मानना, समझना। (पचा १६५, स २८, प्रव ते १००, निय १६१) मण्णइ/मण्णदि (व प्रएपचा १६५, स २५०, मो ५८) मण्णए (व प्र ए द २४, मो ११) मण्णसे (वमएस६२) मण्णसि (वमएस३४१) मण्णे (वि आ म ए प्रव जो १००)

मत्त वि [मत्त] 1 उन्मत्त, मदयुक्त। (भा ८०) २ न [मात्र] मात्र, केवल, अवधारण।

मत्ता स्त्री [मात्रा] मर्यादा, सीमा परिमाण। (पचा २६) -रहिद वि [रहित] मर्यादारहित, असीम। (पचा २६) मत्थय पुन [मस्तक] माथा, सिर। (ती भ अ) मद पुन [मद] 1 अभिमान, गर्व, धमड। (बो ५१, निय ६) 2 भरा हुआ, जीवरहित। (प्रव चा १९) 3 वि [मत] माना हुआ, कहा गया। (प्रव चा १२,१६,२७,४५) छस्सु वि काएसु वध-करो ति मदो। (प्रव चा १६) मदि स्त्री [मिति] बुद्धि, मेघा। (निय २२,लि ३,४,स २३) मधुन [मधु] शहद, मधु, पराग। (प्रव चा २९) -कर पुस्त्री [कर] मधुमक्खी, भ्रमर, भौरा, शहद की मक्खी। (पचा ११६) मधुर/महुर वि [मधुर] मीठा, मिष्ठ, मधुर। (पचा १) ममत्त न [ममत्व] ममता, मोह, प्रीति। (स ४१३, प्रव ज्ञे ५८) ममति न [ममत्व] ममता, मोह, स्नेह। (निय ९९, भा ५७) मय पुन [मद] 1 मद, गर्व अहद्भार। (बो ५, मो ४५, भा १६) -मत वि [मत्त] मद से उन्मत। (भा १६) 2 पु [मृग] मृग, हरिण,कुरङ्गा (भा १४३) - उल पुन [कुल] मृगसमूह। (भा १४३) -राज पू [राजन्] सिंह, मृगराज। (भा १४३) मयर पु [मकर] मगर-मच्छ। (भा १५६) -हर पु न [गृह] समुद्र, सागर। (भा १५६) मयलिय अक [मलिनित] देखो मइलिय। (भा ७०) मर अक [मृ] मरना। (स २५८, निय १०१, प्रव चा १७) मरण पुन [मरण] मौत, मृत्यु। (पचा १८, स २४८) मरिअ वि [मृत] मरा हुआ। (भा ३२) मल पुन [मल] मैल,पाप,कल-द्भा।(चा६)-द वि [द]

मलदायक। (मो ४८) - पुज पुन [पुञ्ज] मलसमूह, मल का ढेर। (सू६) - मेलणासत्त वि [मेलनासत्व] पापसमूह को नष्ट करने वाला। (स १५७-१५९) - रिहं ब वि [रिहत] मलरिहत, पापरिहत। (मो६)

मिलिण वि [मिलिन] मैला, पाप युक्त। (पचा३४, चा१७) मिल्लि पु [मिल्लि] उन्नीसवे जिनदेव का नाम, मिल्लिनाथ। (तीभ ५)

मसय पु [मशक] मच्छर। (पचा ११६)

मसाण न [श्मशान] मशान, मरघट। (बो ४१) -बास पु [वास] श्मशान मे रहना। (बो ४१)

मह वि [महत्] महान्, श्रेष्ठ। (पचा ७१, प्रव ९२) -त्थ वि [अर्थ]
महार्थ, श्रेष्ठ अर्थ। (प्रव जे १००) -ष्य पु [आत्मन्] महात्मा।
(प्रव ९२, पचा ७१) -रिसि पु [ऋषि] महर्षि। (बो ५) -व्यय पु
न [व्रत] महाव्रत। (चा ३१)

महल्ल वि [दे] महान्, श्रेष्ठ। (चा ३१) साहति ज महल्ला। (चा ३१)

महा वि [महत्] बड़ा, महान। (भा १२, पचा १०५, शी ६) - जस पु [यशस्] महान् यश। (भा १८) - दुक्ख पु न [दु ख] बहुत दु ख, अत्यधिक दु ख। (भा २७) - णरय पु [नरक] महानरक, सातवा नरक। (भा ८८) - णुभाव पु [अनुभाव] महानुभाव। (भा ५३) - फल पु न [फल] महाफल, विशाल फल। (शी ६) - वसण न [व्यसन] बहुत दु ख। (भा १०१) - वीर वि [वीर] अधिक

पराक्रमी, महाशक्तिशाली, भगवान महावीर, चौबीसवे तीर्थद्भर का एक नाम। (पचा १०५) - सत्त पून [सत्त्व] महानु जीव। (भा १३२) महि स्त्री [मही] पृथिवी, भूमि, घरती। (भा १२५) -कह पू [रुह] वृक्ष, पेड़ा (शी ३६) -बीढ पू [पीठ] पृथ्वीतला (भा १२५) महिअ वि [महित] पूजित, सम्मानित। (भा १२३) महिला स्त्री [महिला] स्त्री, नारी। (चा २४, बो ५६) -लोयण न [लोकन] स्त्रियों को देखना। (चा ३५) महूपिंग पु [मधुपिद्ग] मधुपिद्ग, एक मुनि का नाम, जो निदान मात्र के कारण कल्याण नहीं कर सके। (भा ४५) महेसि पू [महर्षि] महर्षि, महामुनि। (निय ११७) मा अ [मा] मत, नहीं,निषेधवाचक अव्यय। (पचा १७२. स ३०१) माइ वि [मायिन्] मायाचारी, छलकपटी। (लि १२) माण सक [मानय्] अनुभव करना, जानना। (मो ९३)

माण सक [मानय्] अनुभव करना, जानना। (मो ९३)
माण पुन [मान] अहङ्कार, अभिमान, मानकषाय विशेष।
(पचा १३५, निय ८१) - उबजुत्त वि [उपयुक्त] मान से सहित।
(स १२५) - कसाअ/कसाय पुन [कषाय] मानकषाय। (भा ४४, ७८) माणकसाएहि सयलपरिचत्तो। (भा ५६)

माणस न [मनस्] मन, अन्त करण, हृदय। (भा १५) माणसिय [मानसिक] मनसम्बन्धी,मानसिक। (भा ११) माणिक्क न [माणिक्य] रत्न विशेष, माणिक। (भा १४४) माणुस पुन [मानुष] मनुष्य, मानव। (पचा ११३, प्रव ३) देवो माणुसो ति पञ्जाओ। (पचा १८) मादु स्त्री [मातृ] माता, माँ। (द्वा ३) मादुबाह पु स्त्री [मातृवाह] द्वीन्द्रिय जीव विशेष। (पचा ११४) माय/माया स्त्री [मातृ] माता, माँ। (भा ४०) मायभूत्तमण्णते। माया स्त्री [माया] छल. कपट. घोखा, एक कषाय विशेष। (पचा १३८, भा १०६, निय ८१) - चार पु [आचार] मायाचार, छल। -बेल्लि स्त्री [वल्ली] मोहरूपी लता। (भा १५७) मार सक [मारय] मारना, ताडना। (स २६१) मारिमि (व उ ए स २६१) मारेउ (वि । आ प्र ए २६२) मारण न [मारण] हिंसा, वघ, ताड़ना। (निय ६८) मारिद वि [मारित]मारा गया। (स २५७, २५८) मारुय पु [मारुत्] हवा,वायु।(भा १२२)-बाहा स्त्री [बाघा] वायु की बाघा, वायु की पीडा। (भा १२२) मास पु [मास] महिना, दो पक्ष का मापक। (पचा २५, भा ३९) मासा स्त्री [दे] मासिक धर्म। विज्जदि मामा तेसि। (स ३९) माहण पु स्त्री [माहन] श्रावक! (स २७) माहप्प पुन [माहात्मय] महत्त्व,गौरव,महिमा। (प्रव ५१,भा १५) मिच्च न [मात्र] मात्र, केवल। (म ३२४) मिच्चु पु [मृत्यु] मौत, मरण। (निय ६) मिच्छ वि [मिथ्या] मिथ्या, अमत्य, झुठा। (स ३४१, प्रव चा ६७) -उबजुत्त वि [उपयुक्त] मिथ्यात्व से युक्त। (प्रव चा ६७) -त न [त्व] मिथ्यात्व, यथार्थ तत्त्व पर अश्रद्धा। (स १९०, निय ९०, चा ६, मो १५, भा ७३) मिच्छत्त अण्णाण ! (स ८९) - दोस पु न [दोष] मिथ्यादोष। (मो ९६) - भाव पु [भाव] मिथ्याभाव। (मो ९७) - बाण वि [वान्] मिथ्यावान् असत्य बोलने वाला। (लि १०) चोराण मिच्छवाण य। (लि १०) - सहाब पु [स्वभाव] मिथ्यास्वभाव, मिथ्याव्यवहार। (स ३४१)

मिच्छा अ [मिच्या] असत्य, झूठ, मिच्यात्वकर्म विशेष। (पचा ३२, स २६,११९,३१४, सू ७, द २४) कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा। (स ११९) -इडि/दिडि वि [दृष्टि] मिच्यादृष्टि, जिनद्यमं से भिन्न मत मानने वाला, सत्यार्थ पर श्रद्धा न रखने वाला। (स ८६, ३२८, द २४, सू ७, मो १५) -णाण न [ज्ञान] मिच्याज्ञान, कुज्ञान। (मो ११) -दसणपुन [दर्शन] मिच्यादर्शन। (पचा ३२, निय ९१, चा १७)

मित्त पु न [िमत्र] 1 मित्र, दोस्त, सखा। (भा २७, बो ४६) ण य मुत्तो बधवाई-मित्तेण। (भा ४३) 2 वि [मात्र] मात्र, प्रमाणविशेष, नापविशेष। (भा ४५) णियाणमित्तेण भवियणुय। (भा ४५)

मिस्सिद/मिस्सिय वि [मिश्रित] सयुक्त, मिला हुआ। (पचा ५६, स २२०, मो १७) दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे। (पचा ५६) मुआं सक [मुच] छोडना, त्यागना। (स २००,४०९) मुअदि (व प्र ए स २००) मुइत्तु (स कृ स ४०९) मुइत्ता (स कृ स ज वृ १२५)

मुच देखो मुअ। (स ९७, निय ५८, प्रव ३२) मुचेइ (भा ५) मुचिद (व प्र ए स ९७)

मुक्क वि [मुक्त] छोडा हुआ, परित्यक्त, रहित। (पचा ७३, निय ४७, बो ११, भा १५८)

मुक्ख पु [मोक्ष] 1 मोक्ष, मुक्ति। (भा ११६, चा २) मुक्खो जिणसासणे दिहो। (भा ११६) 2 प्रमुख प्रधान।

मुच्च सक [मुच्] छोडना, त्यागना। (स २८९), निय ९७, मो १३) जोई मुच्चेइ मलदलोहेण। (मो ४८) मुच्चित मोक्खमग्गे। (स २६७)

मुच्छा स्त्री [मूर्च्छा] मोहासक्त, गृद्ध, आसक्त, मूर्च्छा, ममता, मोह। (पचा ११३, प्रव चा ६) मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो। (प्रव चा ३९ -गय वि [गत] मूर्च्छा को प्राप्त हुआ। गब्भत्था माणुसा य मुच्छगया। (पचा ११३)

मुज्झ अक [मुह] मोह करना, मुग्ध होना। (प्रव चा ४३) मुज्झि व वा रज्जिद वा। (प्रव चा ४३) मुज्झि (व प्र ए प्रव के ८३) मुण सक [मुण/का] जानना, प्रतिक्वा करना। (पचा १४५, स ३१, प्रव ८) अप्पाण मुणिद जाणयसहाव। (स २००) मुणिदि/मुणिइ (व प्र ए स १८५) मुणसु (वि आम ए स १२०) मुणिऊण (स कृ पचा १४५, भा ११०) मुणेदव्व/मुणेयव्व (वि कृ पचा ७४, स २२९-२३६, प्रव ८, द १९, सू ७, बो ३९, मो ३४) सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो। (स २३१) मुणेत (व कृ स ३४१) मुणिद/मुणिय वि [मुणित] जाना हुआ। (बो ६)

मुणि पु [मुनि] श्रमण,साघु,ऋषि,मुनि। (स २८, निय ११६, बो ४३, भा १७) जो कर्म से रहित ज्ञाता एव दृष्टा है, वह मुनि है। तया विमुत्तो हवइ, जाणओ पासओ मुणी। (स ३१५) -पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठ मुनि। (भा १७) खमाअ परिमढिओ य मुणिपवरो। (भा १०८) -बर वि [वर] उत्तम मुनि,श्रेष्ठमुनि। (बो ६, निय ९२, भा २४) मुणिवरवसहा णि इच्छति। (बो ४३) मुणिब पु [मुनीन्द्र] श्रेष्ठ मुनि, उत्तम साघु। (भा १५९)

मुत्त न [मूत्र] 1 मूत्र, प्रस्रवण, पेशाब। (भा ३९, द्वा ४५) 2 वि [मूर्त] मूर्त्त, रूपवाला, आकारवाला। (पचा ९९, निय ३५, प्रव क्रे ३९) मुत्ता इदियगेज्झा। (प्रव क्रे ३९) मुत्त पुग्गलदव्य। (पचा ९७) 3 वि [मुक्त] मुक्ति को प्राप्त, बन्धन रहित। (पचा ५९, भा ४३) भावविमुत्तो मुत्तो। (भा ४३)

मुत्त सक [मुच् अपभ्रश] छोडना। (भा ३६) मृत्तूणट्वपएसा। (भा ३६) मृत्तूण (सकृभा १४१)

मुत्ति स्त्री [मूर्ति] 1 रूप, आकार, बिम्ब, सदैव विद्यमान।
(पचा १३४, प्रव न्ने ४२, निय ३७) -गद वि [गत] मूर्तिगत,
आकारयुक्त। (प्रव ५५) -परिहीण वि [परिहीन] अमूर्तिक, रूप
एव आकार रहित। (पचा ९७) -णहीण वि [प्रहीन]
आकाररहित। (प्रव न्ने ४२) -भव वि [भव] मूर्तिरूप हुआ,
सदैव विद्यमान। (पचा ७७) -विरहिद/विरहिय वि [विरहित]
मूर्ति रहित, आकारहीन। (पचा १३४, निय ३७) 2 स्त्री

[मुक्ति] मोक्ष, निर्वाण, स्वतत्र। (भा १०४) तत्तो मुत्ति ण पावति।

मुद वि [मृत] मरा। (द्वा २७) जादो मुदो य बहुसो।

मुद्दा स्त्री [मुद्रा] अङ्ग-विन्यास,आकृति,वेश। (बो १८) मुद्दा इह णाणाए जिणमुद्दा एरिसा भणिया। (बो १८)

मुयः सक [मुच्] छोड़ना, त्याग करना। (पचा १०३, स ३१७, भा १३७) मुयदि मुयइ (व प्र ए स ३१७, भा १३७) मुयदि भव तेण सो मोक्खो। (पचा १५३)

मुस्स सक [मुष्] लूटना, अपहरण करना, उठा लेना। (स ५८) ण य पथो मुस्सदे कोई। (स ५८) मुस्सदि∤मुस्सदे (व प्र ए स ५८) मुस्सत (व कृ स ५८)

मुह न [मुख] मुँह, वदन, चेहरा,मुख। (निय ८) -उग्गद वि [उद्गत] मुख से निकला हुआ। तस्स मुहुग्गदवयण। (निय ८)

मुह अक [मुह] मोह करना, मोहित होना, मूढ बनना। (प्रव के ६२) ण मुहदि सो अण्णदिवयम्हि। (प्रव के ६२)

मुहिद वि [मुहित] मोहित, मोही, विमूढ। तेसु हि मुहिदो रत्तो। (४व ४३)

मुहुत्त पु न [मुहूर्त्त] दो घड़ी का समय, अड़तालीस मिनिट का वाचक। (भा २९, मो ५३) खवेइ अतोमुहुत्तेण। (मो ५३)

मूब वि [मूक] गूगा, वाक्शक्ति से रहित। (द १२)

मूढ वि [मूढ] मूर्ख, मुग्ध, ज्ञानहीन, अज्ञानी, नासमझ। (स २५०, प्रव ८३, चा १७, मो ८) सो मूढो अण्णाणी। (स २४७, २५०, २५३) -जीव पु [जीव] अज्ञानी जीव। (चा १७) बज्झिति मूढजीवा। -दिट्ठि स्त्री [दृष्टि] मूढदृष्टि,मन्द बुद्धि की दृष्टि। (मो ८)अज्झवसिदो मूढदिद्वीओ।(मो ८)-मइ/मदि स्त्री [मिति] ज्ञानरहित बुद्धि,मन्द बुद्धि,भ्रमित बुद्धि।(स ६४, २५९) एसो दे मूढमई। (स २५९)

मूल न [मूल] 1 जड, वृक्ष के नीचे का भाग। (द १०,११, भा १०३,११३) जह मूलिम्म विण हो। 2 आधार, नीव, स्त्रोत, उत्पत्ति स्थान। मूलविण हा ण सिज्झिति। (द १०) तह जिणदसण मूलो। (द ११) 3 मूलगुण, व्रत विशेष। (प्रव चा ९) -गुण पुन [गुण] मूलगुण। (प्रव चा ९,१४, मो ९८) -च्छेद वि [छेद] मूल का घात। (प्रव चा ३०) मूलच्छेद जधा ण हवदि। (प्रव चा ३०)

मेत्तअ वि [मात्रक] मात्र, परिमाण, मर्यादा विशेष। (भा ३३) परमाणूपमाणमेत्तओ णिलओ।(भा ३३)

मेरु पु [मेरु] मेरु, सुमेरुपर्वत, पर्वत विशेष। (चा २०) -मत्त न [मात्र] मेरुप्रमाण। (चा २०) ससारिमेरुमत्ताण।

मेल सक [मेलय्] मिलाना, मिश्रण करना। (पचा ७) मेलता वि य णिच्च। मेलत (व क पचा ७)

मेहुण न [मैथुन] रतिक्रिया, सभोग। (भा ११२) -सण्णा स्त्री [सज्ञा] मैथुन सज्ञा। (भा ९८) मेहुणसण्णासत्तो।

मोक्ख पु [मोक्ष] मुक्ति, निर्वाण। (पचा १५३, स १८, निय १३६, द २१, सू१०, चा ३९, बो १९) जो सवर से युक्त हो कर्मों की निर्जरा करता है तथा वेदनीय एव आयुकर्म को नष्ट कर नाम, गोत्र पर्याय का परित्याग करता है, उसको मोक्ष होता है। (पचा १५३) - उवाअ पु [उपाय] मोक्ष का उपाय, मुक्ति का साधन। (निय २,४) मग्गो मोक्खउवाओ! - काम पु [काम] मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की आकाक्षा। (स १८) सो चेव दु मोक्खकामेण। (स १८) - गय वि [गत] मोक्ष को प्राप्त हुआ। (निय १३५) - पह पु [पिथन्] मोक्षपय, मुक्तिमार्ग। (निय १३६, स ४११, ४१४) मोक्खपहे अप्पाण। (निय १३६) - मग्ग पु [मार्ग] मोक्षमार्ग। (पचा १६०, स २६७, द ११, सू २०, बो २०-२२, चा ३९) दसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गोत्ति। (पचा १६४) जो मुनि पाँच महाव्रतों से युक्त एव तीन गुप्तियों सहित होता है, वही सयत है और वही निर्प्रन्थ मोक्षमार्ग है। (सू २०) - हेउ पु [हेतु] मोक्ष का कारण। (स १५४) मोक्खहेउ अजाणता। (स १५४)

मोण न [मौन] वाणी का सयम, मूकभाव। (निय १५५, सू २१, मो २८) मोण वा होइ विच मुक्ति। (निय ६९) - व्यय पुन [ब्रत] मौनव्रत, वाणी के सयम की प्रतिज्ञा। (निय १५५, मो २८) मोणव्यएण जोई।(मो २८)

मोत्त वि [मूर्त] रूपवाला, आकारवाला। (निय ३७) पोग्गलदव्य मोत्त। (निय ३७)

मोत्त सक [मुच्] छोड़ना, त्यागना। (स १५६, निय ३४, भा १०६) मोत्तूण अणायार। (निय ८५) मोत्तूण

(स कृ स २०३) मोनु (हे कृ मो २७)

मोस पुन [मृषा] झूठ, असत्य। (निय ५७, चा २४) -भासा स्त्री [भाषा] असत्यवाणी, मिथ्यावचन। (निय ५७) मोसभासपरिणाम। (निय ५७)

मोह पु [मोह] मूढ़ता, अज्ञानता, अज्ञता, आसक्ति। (पचा १४८, स ३२, प्रव ७, निय १७९, भा १५७, बो ४४, चा १५, मो १०) मण्याण वङ्कुए मोहो। (मो १०) -अधयार पुन [अन्धकार] मोहरूपी अन्यकार। (निय १४५) - उदय पु [उदय] मोह का उदय। (मो ११) मोहोदएण पुणरवि। (मो ११) - उवचय पु [उपचय] मोह की वृद्धि। (प्रव ८६) खीयदि मोहोवचयो। (प्रव ८६) - ब्रुब्य पु [क्षय] मोह का नाश,मोह का क्षय। सो मोहक्खय कुणदि। (प्रव ८९) -क्खोह पु [क्षोम] मोह और क्षोम। यहा क्षोभ का अर्थ राग-देख है, जिनसे कि जीव क्षुभित-दू खित होता है। (प्रव ७, भा ८३) मोहक्खोहविहीणो, परिमाणो अप्पणो हु समो। (प्रव ७) -**गठी** पुस्त्री [ग्रन्थि] मोह की गाँठ। (प्रव <del>क्</del>रे १०३) - जुत्त वि [युक्त] मोह से सयुक्त, मोहासक्त। (स ८९) परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स। (स ८९) -िणम्ममत्त न [निर्ममत्व] मोह से रहित, मोहासक्ति से रहित। (स ३६) जो ऐसा जानता है कि मोह से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मै तो एक उपयोग रूप ही हू। उसे आगम के जानने वाले मोह से निमर्मत्व कहते है। (स ३६) -दिट्ठि स्त्री [दृष्टि] मोहयुक्त दृष्टि, दर्शनमोह। (प्रव ९२) जो णिहदमोहदिद्वी। -दुग्गि पु स्त्री

[दुर्ग्रन्थि] मोह की दुष्ट गाँठ,मोह का किन बन्धन। (प्रव ने १०२) खवेदि सो मोहदुग्गठी। (प्रव ने १०२) -पदेस पु [प्रदेष] मोह एव देष। (प्रव ने ५७) मोहपदोसेहिं कुणदि जीवाण। -बहुल वि [बहुल] मोह की अधिकता,मोह से घिरा। (पचा ११०) देंति खलु मोहबहुल। (पचा ११०) - मयगारब पु न [मदगौरव] मोह,मद और अहकार। (भा १५८) मोहमयगारवेहिं य। (भा १५८) - महातक पु [महातक] मोहरूपी महावृक्ष। (भा १५७) - मुक्क वि [मुक्त] मोह से रहित! (बो ४४) - रख पु न [रजस्] मोहरूपी रज, मोहरूपी धूल। (प्रव १५) - रहिअ वि [रहित] मोहरहित। (चा १९) - संखण्ण वि [सछन्त] मोह से ढँका। (प्रव ७७, पचा ६९) ससारमोहसछण्णो। (प्रव ७७)

मोहणिय न [मोहनीय] मोहनीय कर्म, कर्मों का एक भेद। (भा १४८)

मोहिब/मोहिव/मोहिव वि [मोहित] मोहयुक्त, मोह करने वाला। (स २३, भा ४०, मो ७८, शी १३)

## य

य अ [च] हेतु सूचक अव्यय, और, तथा, एव, जो, ऐसा, \_जिसतरह, पादपूर्ति अव्यय। (स १३, प्रव ३, निय २, ९, ३४, द ८,९, बो ४, मो १) बुद्धी ववसाओ वि य। (स २७१) तस्स य कि दूसण होइ। (निय १६६)

## ₹

'रब वि [रत] अनुरक्त, आसक्त, लीन! (मो ११, भा ३१) अप्पा अप्पम्मिरओ। (भा ३१)

रइ स्त्री [रिति] कामक्रीडा, सुरत, मैयुन, रित, नोकषाय का एक भेद। (निय ६, मो १६) जो दु हस्स रई। (निय १३१)

रइय वि [रचित] बनाया हुआ, निर्मित। (चा ४५) रइय चरणपाहुड चेव। (चा ४५)

र<mark>उरव वि [रौरव] भयकर, घोर, रौरव नामक नरक। (भा ४९)</mark> पडिओ सो रउरवे णरए। (भा ४९)

रग सक [रङ्गय] रगना, मोहित करना। रगिज्जदि अण्णेहिं। (स २७८) रगिज्जदि (व प्र ए)

रंज सक [रब्जय] रग लगना, राग युक्त होना, अनुरक्त होना। (प्रव ज्ञे ५९) कम्मेहिं सो ण रजिंद ।

रंजण न [रञ्जन] खुश करना,प्रसन्न।(भा ९०)माजणरजन– करण। (भा ९०)

रक्ख सक [रक्ष्] रक्षण करना, पालन करना। (लि ५, शी १२) समूहदि रक्खेदि य। (लि ५) रक्खेदि (व प्र ए लि ५) रक्खताण (व कृष ब शी १२) सील रक्खताण। रक्खणा स्त्री [रक्षणा] मरक्षण, स्थितीकरण, सम्यक्त्व का एक अङ्ग। (चा ११) उवगूहण रक्खणाए य। (चा ११)

रज पु न [रजस्] धूल, रज, पराग। (पचा ३४) रजमलेहिं।

रयक वि [रजक] रजयुक्त, धूलघूसरित। (सू २१८) णो लिप्पदि रजएण। (स २१८)

रज्ज अक [रज्ज] अनुराग करना, आसक्त होना।
(स १५०,प्रव चा ४३,शी १०) रज्जदि | रज्जेदि
(व प्र ए प्रव जे ८३,८४) रज्ज (वि | आ म ए स १५०) रज्जेति
(व प्र ब शी १०)

रिज्जु स्त्री [रज्जु] राजू, लम्बाई नापने का एक माप। (भा ३६) रज्जूण लोयखेत्तपरिमाण।

रहु न [राष्ट्र] देश, जनपद। (स ३२५) गामविसयणयररह।

रण्ण न [अरण्य] वन, जङ्गल, अटवी। (निय ५८) गामे वा णयरे वा, रण्णे वा। (निय ५८)

रत्त पु [रक्त] 1 लाल, लोहित। (शी १) - उप्पल न [उत्पल] लालकमल। रत्तुप्पलकोमलस्समप्पाय। (शी १) 2 वि [रक्त] रङ्गा हुआ, अनुरक्त, रागयुक्त। (पचा १४७, निय २१९, प्रव ४३) रत्तो बधि विकम्म। (स १५०) उववासादिसु रत्तो। (प्रव ६९) 3 पु [रक्त] खून, लहू। - क्खय पु [क्षय] दमा, राजयक्ष्मा, रक्तचाप का कम होना। (भा २५) विसर्वयणरत्तकखय। (भा २५)

रित स्त्री [रात्रि] रात, निशा। (द्वा ८८) -दिव न [दिन] रातदिन,

अहर्निश। (द्वा ८८)

रय/रह पुन [रथ] रथ, यान विशेष। (स ९८)

रद देखो रअ। (स २०६) एदिम्ह रदो णिच्च। (स २०६)

रदण पुन [रत्न] रत्न, मणि, बहुमूल्य पत्थर विशेष। (प्रव ३०, शी २८) रदणमिह इदणील। (प्रव ३०) -भरिद वि [भरित] रत्नभरित,रत्नो से भरा हुआ।(शी २८) उदधी व रदण-भरिदो। (शी २८)

रिद देखो रइ। (पचा १४८) जेसि विसएसु रदी। (प्रव ६४)

रम अक [रम्] क्रीड़ा करना, रमण करना। (प्रव ६३,७१) रमति विसएसु रम्मेसु। (प्रव ६३)

रम्म वि [रम्य] सुन्दर, मनोहर, रमणीय। (प्रव ६१)

रय पुन [रजस्] 1 रेणु, धूली, रज। (स २४१,२४६) -बाध पु [बन्ध] रज का बन्ध, धूल से युक्त। तम्हि णरे तेण तस्स रयबद्यो। (स २४०) 2 वि [रत] देखो रअ। (मो ७९) आद्याकम्मम्मि रया।

रयण पुन [रत्न] रत्न,माणिक्य आदि रत्न, पत्थर विशेष।
(निय ७४,६ ३३,भा ८२)सम्मद्दसणरयण।(द ३३)-त वि
[त्व] रत्नत्व, रत्नपना। सदगुणवाणा सुअत्थि रयणत्त।
(बो २२) -त्तय न [त्रय] रत्नत्रय, तीन रत्नो का समुदाय।
(निय ७४, भा ३०, मो ३३) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्वारित्र ये तीन रत्नत्रय है। त रयणत्तय समायरह।
(भा ३०) -त्तयजुत्त वि [त्रययुक्त] रत्नत्रय से युक्त। जो

रयणत्तयजुत्तो। (मो ४४) -त्तयसजुत्त वि [त्रयसयुक्त] रत्नत्रय से युक्त, रत्नत्रय से परिपूर्ण।(निय ७४, मो ३३) रयणत्तयसजूता। (निय ७४)

रस पुन [रस] 1 रस, जिह्ना का विषय। (पचा ११४, स ६०, प्रव ५६, निय २७, भा २६, लि १२) एयर सवण्णगद्य। (पचा ८१) जाणित रस फास। (पचा ११४) -अवेक्खा स्त्री [अपेक्षा] रस की अपेक्षा, रस की चाह। (प्रव चा २९) -गिब्रि स्त्री [गृद्धि] रस की गृद्धि, रस की आसक्ति। (लि १२) भोयणेसु रसगिद्धि। 2 रस, रसायनादि,धातु विशेष। -विज्जजोय पु [विद्यायोग] रस विद्या का योग, रस विद्या का सम्बन्ध। (भा २६) रसविज्जवोयधारण। (भा २६)

रसण न [रसन] जिह्ना, जीभ। (स ३७८)-विसयमागय वि [विषयमागत] रसना इन्द्रिय के विषय को प्राप्त। (स ३७८) रसविसयमागय तु रस।

रहिअ/रहिद/रहिय वि [रहित] परित्यक्त, वर्जित,हीन। (निय ६५,प्रव ५९,बो ४५,भा १२२) समदा रहियस्स समणस्त। (निय १२४) तह रायाणिलरहिओ। (भा १२२) -कसाअ पु [कषाय]कषायरहित। (प्रव चा २६) जुत्ताहारविहारो, रहिदकसाओ हवे समणो। (प्रव चा २६)

रा अक [रञ्तू] अनुराग करना, आसक्त होना। (स २७९) राइज्जदि अण्णेहिं दु। राइज्जदि (व प्र ए स २७९)

राइ वि [रागिन्] रागयुक्त, रागी। (मो ९३) राई देव असजय वदे

। (मो ९३)

राग पु [राग] राग,आसक्ति,प्रेम (पचा १६७,स ३७०,प्रव १४, निय ६, मो ५०) जस्स ण विज्जदि रागो। (पचा ४६) -प्पजह वि [प्रजह] राग को छोड़ने वाला। (स २१८) णाणी रागप्पजहो। -रहिद वि [रहित] रागरहित, आसक्ति रहित। (प्रव जो ८७) मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदणा।

राज पु [राजन्] राजा, नप, नरेश। (निय ६७)

राष्ट्र प् [राघ] इष्ट, उचित, सिद्ध। (स ३०४) ससिद्धि, सिद्ध, साधित और अपराधित ये राध के एकार्थवाची है। (स ३०४) शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन को राध कहते है। राम पु [राम] बलभद्र, बलदेव। (भा १६०) चक्कहररामकेसव। राय देखो राज। (स २२४,२२६) तो सो वि देदि राया। (स २२४) राय देखो राग। (स १४७,प्रव चा ४७,चा २९,भा ७२,निय १२०, बो ५) रायम्हि य दोसम्ह। (स २८२) रायम्ह (स ए) -करण न [करण] राग की क्रिया, राग का आश्रय। (स १४८) ससगा रायकरण च। -बरिय न [चरित] राग की चेष्टा, राग का आचारण, राग से सेवित। (प्रव चा ४७) ण णिदया रायचरियम्म। -सगसजुत्त वि [सङ्गसयुक्त] रागरूप, परिग्रह से युक्त। (भा ७२) जे रायसगसजुत्ता। (भा ७२)

राय पु [रात्र] रात्रि, रात। (चा २२) -भत्त पू न [भक्त] रात्रि. भोजन, रात्रि मे आहार। पोसहसच्चित्तरायभत्ते य।(चा २२) रासि पु स्त्री [राशि] समूह, ढेर। (भा २०) हवदि य गिरिसमधिया रासी। (भा २०)

रिद्वणेमि पु [अरिष्टनेमि] बाईसवे तीर्थद्भर, नेमिनाय। (ती भ ५) रिसि पु [ऋषि] मुनि, साधु। (भा १४३) रिसिसावयदुविहधम्माण। (भा १४३)

रुइ स्त्री [रुचि] रुचि, प्रीति। (मो ३८) तच्चरुई सम्मत्त।

रुध सक [रुध्] रोकना, अटकना। (स १८७) अप्पाणमप्पणा रुधिऊण।

रभ देखो रुध। (भा १४१) रुभहि मणु जिणमग्गे।

रुक्ख पुन [नृक्ष] 1 पेड, पादप, नृक्ष। (भा १२१) झाणकुठारेहिं भवरुक्ख। 2 वि [रूक्ष] नीरस, सूखा, स्निग्धता रहित। (बो ५१) सरीरसकारवज्जिया रुक्खा।

रुच सक [रुच्] पसन्द, अच्छा लगना, प्रिय लगना। (मो ९६) ज ते मणस्स रुच्चड।

रुजा स्त्री [रुजा] बीमारी, रोग, व्याधि। (निय ६) रागो मोहो चिता जरा रुजा मिच्च।(निय ६)

रुण्ण न [रुदित] रोदन,रोना। (भा १९) रुण्णाण णयणणीर।

रह वि [रौद्र] दारुण, भयद्भर, भीषण, ध्यान का एक भेद। (पचा १४०,निय १२९) इदियवसदा य अत्तरुद्दाणि। (पचा १४०) जो दु अट्ठ च रुद्द च । (निय १२९)

किरपुन [रुधिर] रुधिर, रक्त, खून। (बो ३७,भा ३९)

रूढ वि [रूढ] परपरागत, रूढिसिद्ध। (प्रव चा ५२) तण्हाए वा समेण वा रूढ। स्व पुन [रुप] रूप,आकार,आकृति,पुद्गल का एक गुण। (पचा ११६,स ३९२,प्रव २९, निय २७,द १९,चा ३६,भा २२, बो १२, शी १५) रूवाणि य चक्खूण। (प्रव २८) - जाह वि [जात] रूप से उत्पन्न,रूप को प्राप्त।(प्रव चा ५) जधजादरूवजाद। -धर वि [धर] रूपधारी, वेशधारण करने वाला।जादो जधजादरूवधरो।(प्रव चा ४) - त्य वि [स्य] रूपार्य, रूपस्य।रूवत्थ सुद्धत्थ।(बो ५९) - विरूव पुन [विरूप] रूप और विरूप।(शी १८) - सिरी स्त्री [श्री] रूप की शोभा। रूवसिरिगव्विदाण।(शी १५)

रूबि वि [रूपिन्] रूपवाला,रूपी।(स ६३) -त वि [त्व] रूपवान्, रूपीपना। जीवा रूवित्तमावण्णा। (स ६३)

ह्स अक [रूष्] गुस्सा करना,क्रोध करना, रोष करना। (स ३७३) ताणि सुणिऊण रूसदि। रूसदि (व प्र ए स ३७३) रूससि (व म ए स ३७४)

रेणुपुन [रेणु] रज, धूली। (स २३७) - बहुल वि [बहुल] अत्यन्त धूलवाला, प्रचुरधूलवाला। रेणुबहुलम्मि ठाणे। (स २४२)

रोग पु [रोग] बीमारी, व्याधि। (प्रव चा ५२) रोगेण वा छुधाए। रोग सक [रोचय] रुचना, अच्छा लगना।(स २७५, भा ८४) सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य। (स २७५)

रोष पु [रोघ] रुकावट,रोक,सवर। (पचा १६८) रोघो तस्स ण विज्जदि।

रोय देखो रोग। (निय ४२,भा ३७) मनुष्य के शरीर के एक-एक

अगुल प्रदेश में छियानवे-छियानवे रोग होते हैं, शेष समस्त शरीर में कितने कहे गये, यह कौन कहे? (भा ३७) -गिग पुस्त्री [अग्नि] रोग रूपी आग। रोयग्गी जा ण डहइ देहउर्डि। (भा १३१)

रोस पु [रोष] गुस्सा, क्रोघ, द्वेष। (निय ६) छुहतण्हभीरुरोसो। रोह अक [रुह] उत्पन्न होना, उगना। ण वि रोहइ अकुरो य महिवीदे। (भा १२५)

## ल

लबिय वि [लम्बित] लटका हुआ। लबियहत्थो गलियवथो। (भा४)

लक्ख सक [लक्षय्] जानना, पहचानना, देखना। (चा १२,बो २०) तह णवि लक्खदि लक्खा। (बो २०) लखदि (व प्र ए) लक्खिज्जइ (व प्र ए चा १२) लक्खतो (व कृप्र ए)

लक्ख बि [लक्ष्य] 1 उद्देश्य, निशाना, देखने योग्य। (बो २०) तह णवि लक्खदि लक्ख। 2 पु न [लक्ष] लाख,सख्या विशेष। (भा १२०) च उरासीगुणगणाण लक्खाइ।

लक्खण पुन [लक्षण] वस्तुस्वरूप, भेदक चिन्ह, सकेत, विशेषता। (स ६४,प्रव ज्ञे ५,चा १२,बो ३७) एव पुग्गलदव्व जीवो तह लक्खेणेण मृढमदी। (स ६४)

लज्जा स्त्री [लज्जा] लज्जा, शरम, अदब। (द १३) लज्जगारवभएण। लच्छी स्त्री [लक्ष्मी] सम्पत्ति, वैभव। (भा ७५)

नद सक [लभ्] प्राप्त करना। (निय १५७,द ३४) लद्भूण णिहिं एक्को। (निय १५७)

नब वि [लब्ध] प्राप्त, प्रत्यक्ष किया, उपलब्ध। (प्रव ६१, पचा १०६)-बुबि स्त्री [बुद्धि] बुद्धि को प्राप्त। भव्वाण लद्धबुद्धीण। -सहाब पु [स्वभाव] स्वभाव को प्राप्त। (प्रव १६, प्रव जो २६) तह सो लद्धसहावो। (प्रव १६)

लिक स्त्री [लिक्य] 1 सामर्थ्य, क्षयोपशम, योग आदि से उपलब्ध होने वाली शक्ति। (निय १५६, मो २४) णाणाविह हवे लद्धी। (निय १५६) काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्य ये पाँच लुन्धियाँ हैं। कालाईलद्धीए, अप्पा परमप्पओ हवदि। (मो २४) 2 लाभ, प्राप्ति, उपलिख। पससणिहा अलद्धलिद्ध समा। (बो ४६)

लम्म सक [लभ्] प्राप्त करना, उपलब्ध करना। (पचा १०२, भा ७५) लम्भित दव्यसण्ण। (पचा १०२)

नम सक [लभ्] प्राप्त करना, उपलब्ध करना। (प्रव जे १९, भा ८७) पाहुक्याव सदा लभदि। (प्रव जे १९) लभदि (व प्र ए ) लभेह (वि /आ म ब भा ८७)

सय पुं [लय] नाश, तिरोभाव, विनाश। (प्रव ८०) मोहो खुल जादि तस्स लय। (प्रव ८०)

नव सक [लप्] बोलना, कहना। (भा ३८) नविज्ञ वि [लपित] कथित, उपदिष्ट। (भा ३९) लबण न [लवण] नमक, लवण। (शी ९) खडियलवणलेवेण।
लह देखो लभ। (पचा २८,स १८६,प्रव ७९,द ५,सू ६,चा ४०, भा ७२, बो १९, मो १२) लहदि (व प्र ए पचा २८) एव लहदि त्ति णवरि ववदेस। (स १४४) लहइ/लहेइ (व प्र ए स १८९,सू १६) लहति/लहते (व प्र ब चा ४०,४२) लहिदु (हे कृ स २०४)

लहु वि [लघु]1 छोटा, थोडा, अल्प। (प्रव चा ७५,भा ६०) लहुणा कालेण पप्पोदि। (प्रव चा ७५) 2 शीघ्र जल्दी। (चा ४५) लहु चउगइ चइऊण।

लिग न [लिज़] चिन्ह, लक्षण, प्ररूप, प्रतीक, वेश। (पचा ६, स ४०८,प्रव ८५,सू १९,द १८,शी २ भा ६) णाणतरिदेहिं लिगेहिं।(पचा १२३) जिणलिग धारतो।(लि १४)-गाहण न [ग्रहण] वेशधारण,चिह्नग्रहण। (प्रव चा १०,शी ५) लिगगहण च दसणविसुद्ध। (शी ६)-दसण न [दर्शन] लिज़ दर्शन। (द १८) लिगदसण णित्थ। -पाहुड न [प्राभृत] लिज़ प्राभृत, ग्रन्थविशेष। (लि २२) इय लिगपाहुडिमण। -मत्त पु [मात्र] लिज़ मात्र। (लि २२) -हव पु [रूप] लिज़ रूप,मुनिवेश।(लि ४,७,१५) पुढवीओ खणदि लिगरूवेण। (लि १५) -विवाई वि व्यवायी] वेशधारण कर छल करने वाला, मुनिवेश को नष्ट करने वाला। (लि १२) मायी लिगविवाई।

लिगि वि [लिङ्गिन्] धर्म के वेश को धारण करने वाला,साधु। (सू १३,भा ४८,लि ३) पावदि लिगी णरयवास। (लि ११) -भाव पु [भाव] लिङ्गीभाव। उवहसदि लिगिभाव। (लि ३) -रूव पु [रूप] लिङ्गी का रूप।(लि ६)

लिप्प अक [लिप्] लिप्त होना, आसक्त होना।(सू२४१, भा१५३) लिप्पदि कम्मरएण दु।(स२१९) लिप्पदि (वप्रएस२१९) लिप्पति (वप्रबस२७०)

लुक्खापु[रूक्ष] रूक्ष,रूखा,स्निग्धता से रहित। (प्रवज्ञे ७१) णिद्धो वा लुक्खो वा! (प्रवज्ञे ७१) णिद्धा वा लुक्खा वा। (प्रवज्ञे ७३) -त्तवि[त्व]रूक्षत्व,रूक्षता। (प्रवज्ञे ७२)

नुण सक [लू] छेदना, काटना। (भा १५७)

लुद्ध वि [लुब्ध] लोभी, लम्पट, लोलुप। (शी २१) -विस पु [विष] लोभी को विष। (शी २१) जह विसयलुद्धविसदो।

लुल्ल वि [दे] लूला, खब्ज, लगड़ा। ते होति लुल्लमूआ। (द १२) ले सक [ला] लेना, ग्रहण करना। (सू १८, मो २१) जह लेइ अप्पबह्य। (सू १८) लेवि (अप म कु मो २१)

लेब पु [लेप] लेपन, उवटन, मालिश, मल्हम। (शी ९,प्रव चा ५१)कृत्वदु लेवो जिद वियप्प। (प्रव चा ५१)

लेस्सा स्त्री [लेश्या] आत्मा का परिणाम विशेष। कषाय से अनुरब्जित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते है। सजमदसणलेस्सा। (बो ३२) कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और शुक्ल ये छह लेश्यारों हैं।

लोब/लोग पु [लोक] 1 लोक, ससार, जगत्। जहा जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल ये छह द्रव्य पाये जाते है। (पचा ३,प्रव ६१,द्वा २) सो चेव हवदि लोओ। (पचा ३) -उत्तम वि [उत्तम] लोक मे उत्तम। (ती भ ७) -श्रोगाढ वि [अवगाढ] लोक मे व्याप्त। (पचा ८३) लोगोगाढ पुट्ट। (पचा ८३) -सहाब लोकस्वभाव। लोगसहाव सुणताण। (पचा ९५)2 लोग,मनुष्य, जन। (स ५८,१०६) लोगा भणति ववहारी। (स ५८) लोगिग वि [लौकिक] लोकसम्बन्धी, सासारिक।

नीर्गग वि [लोकिक] लोकसम्बन्धी, सासारिक । (प्रवचा ५३,६८,६९) -जण पु [जन] लौकिक मनुष्य। (प्रवचा ५३,६८)

लोच पु [लौच] केशों का निकलना, उखाड़ना। (प्रव चा ८) लोभ पु [लोभ] लालच, तृष्णा। (पचा १३८) लोभो व चित्तमासेज्ज।

लोय देखो लोज। (पचा ८७,स ९,प्रव ३३, निय ४८, भा ३६, मो २७) समओ सव्वत्य सुदरो लोए। (स ३) - अग्ग न [अग्र] लोक का अग्रभाग। (निय ७२,१८२) जह लोयगो सिद्धा। (निय ४८) - अलोय पु [अलोक] लोक और अलोक। (निय १६६,भा १४९) - आयास पुन [आकाश] लोकाकाश। (निय ३२,३६) - प्यदीबयर वि [प्रदीपकर] लोक को प्रकाशित करने वाले। (स ९,प्रव ३३) भणित लोयप्यदीवयरा। - बबहारविरद वि [व्यवहारविरत] लोक के व्यवहार से रहित। लोयववहार विरदो अप्पा। (मो २७) - विभाग पु [विभाग] लोक का अश। (निय १७) लोयविभागेसु णादव्या।

लोयतिय पु [लौकान्तिक] लौकान्तिक देव,देवो की एक जाति

(मो ७७) -देवत्त वि [देवत्व] लौकान्तिक देवपना। (मो ७७) लोल अक [लुठ्] लोटना। (भा ४१)

नोन वि [लोल] लम्पट, लुब्ध, आसक्त, चपल। (पचा १३९) -दा वि [ता] लोलुपता, चपलता। कालुस्स लोलदा य विसएसु। (पचा १३९)

लोलित वि [लोलित] लोटता हुआ, लोटने वाला,स्खलित, चिलत। असुईमज्झम्मि लोलिओ सि तुम। (भा ४१)

नोह 1 देखो लोभ । (स १२५, निय ८१, बो ५, चा ३३) -उवजुत [उपयुक्त] लोभयुक्त। (स १२५) लोहुवजुत्तो हवदि लोहो। 2 पुन [लोह] लोहा, धातु विशेष। कद्दममज्झे जहा लोह। (स २१९)

## व

ब अ [व/वा] 1 अथवा,या,और,तथा,पादपूर्ति अव्यय।
 (पचा ११, स १४७, निय ५७, प्रव ७०) उप्पत्ती व विणासो।
 (पचा ११) 2 अ [वत्] जैसा, तरह।

ब**इंसेसिय** न [वैशेषिक] कणाद-दर्शन, मत विशेष। (शी १६) वायरणछदवडसेसिय।

वद सक [वन्द] वन्दना करना, प्रमाण करना, नमन करना। (प्रव ३,द २८,मो ९३,भा १,चा १,स २०,बो १)वदामि य वहते। (प्रव ३) वदए (व प्र ए मो ९२) वदमि/वदामि (व उए प्रव ३, द २७,२८) वदे (व उए मो ९३) वदिज्ज (वि | आ प्र ए द ३६) वदिज्ज इ (क व प्र ए द २७) वदिव्यो (वि कृप्र ए द २) वदित्ता (स कृ बो १) वदित्तु (स कृचा १,स १)

बदण न [वन्दन] प्रणाम, नमन, स्तवन। (प्रव चा ४७) वदणणमसणेहि।(प्रव चा ४७)

बदिणिज्ज वि [वन्दनीय] वन्दना करने योग्य, प्रणाम करने योग्य। (सू २०) सो होदि हु वदिणज्जो य। (सू २०)

बदणीअ/बदणीय वि [वन्दनीय] वन्दनीय, पूजनीय, पूज्य। (सू ११,१२,बो १०,द २३) सो होइ वदणीओ। (सू ११)

विदेश/विदिश्वविद्यं वि [वन्दित] अर्चित, पूजित। (स २८, पचा १, प्रव १, भा १) विदेदो मए केवली भयव। (स २८)

बस पु [वश] बॉस, वेणु। (स २३८, २४३) तालीतलकयली वसपिंडीओ (स २३८)

वक्क न [वाक्य] वचन, शब्द, पदावली। वह पदसमूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। (पचा१) तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काण। (पचा१)

बग्ग पु [वर्ग] सजातीय समूह, प्रभाग, दल। (स ५२, प्रव ४) जीवस्स णत्थि वग्गो। (स ५२)

बच न [वचस्] वचन, वाणी,भाषा। (बो ४२, निय ६७) - गुति स्त्री [गुप्ति] वचनगुप्ति। परिहारो वचगुत्ती। (निय ६७) बचि स्त्री [वाच्] वाणी, वचन। (पचा ३५, भा ६३)

- -गोचर/गोयर पु [गोचर] वचन का विषय, वचन के द्वारा ग्रहण करने योग्य। ते होति भिण्णदेहा, सिद्धा विचगोयरमदीदा। (पचा ३५)
- बच्च सक [वच्] 1 कहना, बोलना। कह ते जीवो त्ति वच्चित। (स ४४) 2 सक [ब्रज्] जाना, गमन करना। (लि ६,९) वच्चिद णरय पाओ। (लि ६)
- वच्छल्ल न [वात्सल्य] स्लेह, अनुराग, प्रेम, सम्यक्त्व का एक अङ्ग, सोलह कारण भावना का एक भेद। (स २३५, चा ११, बो १६) जो जीव आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति तथा मोक्षमार्ग मे वत्सलता करता है, वह वात्सल्य से युक्त है। (म २३५) -त्त/दा [त्व/ता] वत्सलत्व, वत्सलता, स्लेहपना। (स २३५, प्रव चा ४६) -भावजुद वि[भावयुत] वात्सल्यभाव से युत, वात्सल्यसहित। (स २३५)
- बज सक [ब्रज्] जाना, गमन करना। णिव्वाणपुर वजदि धीरो। (पचा ७०)
- बज्ज सक [वर्जय्] त्याग करना, छोडना। (स १४८, १४९, निय १२९, चा०१५) वज्जेदि (व प्र ए स १४८, निय १३०) वज्जिति (व प्र ब स १४९) वज्जिहि (वि |आ म ए चा १५) वज्जिहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते। (चा १५)
- बज्ज पुन [वज्र] हीरा, पत्थर विशेष। जहरयणाण वज्ज। (भा८२)
- वज्जण न [वर्जन] परित्याग, परिहार। अणत्यदडस्स वज्जण

विदिय। (चा २५)

वज्जर सक [कथय्] कहना, बोलना। (भा ११८)

बज्जरिय [कथित] कहा हुआ, उपदिष्ट, कथित, प्रतिपादित। सखेवेणेव वज्जरिय। (भा ११८)

बज्जिज्ज वि [वर्जित] छोडने योग्य,निषिद्ध। (निय १५६)

विजिद/विजिय वि [वर्जित] रहित, हीन, परित्यक्त।
(निय १५,९, बो ३६,५१) सरीरसस्कारविजिया रुक्खा।
(बो ५१)

बज्जा सक [बन्ध्] बाधना, जकडना, पकडना, नियन्त्रण करना। (पंचा १४९, स १६९, ३०१-३०३, प्रव जे ८४) वज्झिद (व प्र ए स १६८, १९५) वज्झिए (व प्र ए स १६८, १९५) वज्झीम (व उ ए स ३०३) वज्झेज्ज (वि /आ उ ए स ३०१) वज्झिदु (हे कृ स ३०२) वज्झिति (व प्र ब पचा १४९, प्रव जे ८६) तेसिममावे ण वज्झित। (पचा १४९)

बष्ट सक [वृत्] 1 वर्तना, होना, प्रवृत्त करना, प्रेरित करना।
(स ३०५,प्रव २७,निय ८४,सू २) वट्टदि वट्टइ वट्टेड्ड
(व प्र ए प्रव २७, निय ८४, स ३०५) वट्टदे (व प्र ए स ६९)
वट्टदु (वि वि आ प्र ए प्रव चा २१,६१) वट्टत (व कृ स ७०,२४६)
वट्टदि तह णाणमत्येसु । (प्रव ३०) 2 आचरण करना, धारण
करना। वट्टतो बहुविहेसु जोगेसु । (स २४६)

बट्ट वि [वृत्त] गोल, वर्तुल। वट्टेसु य खडेसु य। (शी २५) बट्टणन [वर्तन] विद्यमान, स्थित, अवस्थित। (प्रव चा ९३) वट्टण

- बत्य पुन [वस्त्र] कपडा, परिधान। (स १५७ द २६, सू २२, बो ४५, भा ४) वत्यस्स सेदभावो। (स १५७) - आवरण न [आवरण] वस्त्र का पर्दा। (सू २२) वत्यावरणेण भुजेइ। (सू २२) - खड पुन [खण्ड] वस्त्र का भाग, बिना सिला वस्त्र। (प्रव चा ज वृ २०) - धर वि [धर] वस्त्रधारी। णवि सिज्झइ वत्यधरो। (सू २३) - विहीण वि [विहीन] वस्त्र रहित। वत्यविहीणो वि तो ण विदिज्ज। (द २६)
- बत्थु न [वस्तु] पदार्थ, द्रव्य, सामग्री, सम्पत्ति। (स २६५, प्रव चा ५५) दिहा पगद वत्थू। (प्रव चा.६१) -विसेस पु न [विशेष] पदार्थ विशेष। वत्थुविसेसेण फलदि विवरीद। (प्रव चा ५५)
- बद सक [वद्] कहना, बोलना। (स ४३,निय ६३) परमप्पाण वदति दुम्मेहा। (स ४३)
- बद पुन [व्रत] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा। (स १५२, प्रव चा ५६, निय ११३, भा ८३, चा २२, बो १७) वदणियमाणि धरता। (स १५३)
- बिद स्त्री [वाच्] वाणी, वचन। (निय ६९) मोण वा होइ विदेगुत्ति।
  -गुत्ति स्त्री [गुप्ति] वचनगुप्ति।असत्यादिक से निवृत्ति अयवा
  मौन रहना वचनगुप्ति है। (निय ६९)
- बिदिरित्त वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, वियुक्त। (निय १९,३८, द्वा ७) विहावगुणपज्जएहिं विदिरित्त। (निय १०७)
- बदिबदद वि [व्यतिपतत] मन्दगति से परिणमन करने वाला, मन्द

वि सव्वकालेसु। (प्रव चा ९३) - लक्ख न [लक्षण] वर्तनालक्षण। वट्टणलक्खो य परमद्वो।(पचा २४)

वहणा स्त्री [वर्तना] वर्तना, परावर्तन, आवृत्ति। (प्रव चा ४२) कालस्स वद्रणा से।

बर्दमाण पु [वर्धमान] भगवान् महावीर का एक नाम,वर्धमान। पणमाणि वड्ढमाण। (प्रव १)

बण न [वन] जङ्गल, अरण्य, वन। (निय १२४,भा २१) - बास पु [वास] वनवास, जङ्गल मे निवास। कि काहदि वणवासो। (निय १२४)

वणफदि पु [वनस्पति] बृक्षविशेष, वृक्ष आदि। (पचा ११०)

**बिणज्ज** न [वाणिज्य] व्यापार। (लि९) किसिकम्मविणज्जजीवघाद च।

बण्ण पु [वर्ण] वर्ण, रङ्ग। (पचा २४, स ५०, प्रव ५६) जीवस्स णित्य वण्णो। (स ५०)

विष्णअ/विष्णद/विष्णय वि [विर्णित] प्रतिपादित, वर्णन किया गया! (स १९८) आकारओ विष्णओचे या। (स २८३)

बत्त सक [बद्] कहना, बोलना। (स २५) तो सत्तो वत्तु जे। वत्तु (हे कृ स २५)

बत्तव्य न [वक्तव्य] वचन, कथन, वाणी। (स ३५३, ३६०) ववहारणयस्स वत्तव्य। (स १०७)

वत्तीस वि [द्वात्रिशत्] बत्तीस, सख्याविशेष। वेणइया होति वत्तीसा। (भा १३६) गति से गमन करने वाला। (प्रव जो ४६,४७) वदिवददो सो वहिद। (प्रव जो ४६)

बय देखो 1 वद (वचन)।-गुति स्त्री [गुप्ति] वचनगुप्ति। (चा ३२)। 2 देखो वद (व्रत्)। (बो २५) वयसम्मत्तविसुद्धे। (बो २५) -सहिय वि [सहित] व्रत सहित। (भा ८३) 3 पु व्यय] क्षय, नाभ। (प्रव जो ३,४) 4 पु न [वयस्] उम्र, अवस्था, आयु। (प्रव चा ३)

वय अक [व्यय] नष्ट होना, क्षय होना। (प्रव ज्ञे ११) पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो। (प्रव ज्ञे ११)

वयण पुन [वचन] वचन, कथन, शब्द। (पचा १४८, स ३००, प्रव ३४, निय ३, भा १०७) जोगो मणवयणकायसभूदो। (पचा १४८) -उच्चारण न [उच्चारण] वचन का कथन। (निय १२२) -मय वि [मय] वचनमय। (निय १५३) वयणमय पिंडकमण। (निय १५३) -रयणा स्त्री [रचना] वचनों की रचना। (निय ८३) मोत्तूण वयणरयण। (निय ८३) -विवाद पु [विवाद] वचन सम्बन्धी विवाद, जबानी लडाई, वाक्युद्ध। (निय १५६) तम्हा वयणविवाद। (निय १५६)

वर [वर] क्षेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट। (निय ११७, भा १०९, मो २५)
-कारण न [कारण] श्रेष्ठ कारण। (भा ७९) -खमा स्त्री [क्षमा]
उत्तम क्षमा। (भा १०९) वरखमसिललेण सिचेह। (भा १०९)
-णाणि वि [ज्ञानिन्] उत्कृष्ट ज्ञानी, श्रेष्ठ जानकार। (द ६)
वरणाणी होति अइरेण। (द ६) -तव पु न [तपस्] उत्तमतप,

उत्कृष्ट तपश्चर्या। (निय ११७) वरतवचरण महेसिण सव्व। (निय ११७) -भवण न [भवन] उत्तम भवन। (द्वा ३) -भाव पु [भाव] उत्कृष्टभाव। (भा १५२, १६२) खणित वरभावसत्थेण। (भा १५२) -वय पु न [व्रत] उत्तमव्रत, श्रेष्ठ प्रतिज्ञा। (मो २५) वरवयतवेहि सग्गो। (मो २५) -सिबिसुह न [सिबिसुख] उत्तनसिबिरूपी सुख। (भा १६१) पत्ता वरसिबिसुह। (भा १६१)

- बिर्डि पु [बिरिष्ठ] अतिश्वेष्ठ, अतिइष्ट। (प्रव ज वृ २२) त सळ्डविरिट्ठ इट्ट।
- बल पुन [बल] सैन्य, सैना, शक्ति। (म ४७) -समुदय पु [समुदाय] सेना समूह, शक्ति का भडार। एसो वलसमुदयस्स आदेसो। (स ४७)
- बल्लह वि [वल्लभ] प्रिय, स्नेही, पति। देवा भवियाण वल्लहा होति। (शी १७)
  - बबगद/बबगय वि [व्यपगत] दूर किया हुआ, विसर्जित, हटाया हुआ, रहित। (पचा २४, निय ५, बो २४) ववगदपणवण्णरसो।
- बविदस सक [व्यप+दिश्] कहना, प्रतिपादन करना। (स ६०) णिच्छयदण्ह वविदसति। (स ६०)
- वबदेस पु [व्यपदेश] कथन, प्रतिपादन। (पचा ५२, स १४४, निय २९) कालो ति य ववदेसो। (पचा १०१)
- ववसाअ/ववसाय पु [व्यवसाय] उद्यम, प्रयत्न। (स २७१, निय १०५) बुद्धिववसाओ वि।(स २७१)

ववसायि वि [व्यवसायिन्] उद्यमशील, व्यवसायी। (निय १०५) सूरस्स ववसायिणो।

ववहार पु [व्यवहार] 1 नय विशेष, वस्तुपरिज्ञान का एक दृष्टिकोण। (पचा ७६,स ४८,प्रव जे ९७,निय १३५,मो ३२, द २०)व्यवहार अभूतार्थ है। (स ११) -णअ/णय पु [नय] व्यवहारनय। (स २७२, निय ४९) ववहारणयो भासिद। (स २७) -देसिद वि [देशित] व्यवहार से कथित, व्यवहार से प्रतिपादित।ववहारदेसिदा पुण। (स १२)-भासिअ वि [भाषित] व्यवहार से कथित।ववहारभासिएण उ। (स ३२४) २ गणित, एक सख्या का मापक (व्यवहार राशि)। ववहारणायसत्येसु। (शी १६)

बवहारि पु [व्यवहारिन्] व्यवहारी, व्यापारी, व्यवहार क्रिया मे लीन। लोगा भणति ववहारी। (स ५८)

ववहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार सम्बन्धी, व्यवहार कुशल। (स ४१४) ववहारिओ पुण णओ। (स ४१४)

बबहारिण पु [व्यवहारिन्] व्यवहार क्रिया प्रवर्तक। (प्रव चा १२) बस अक [वस्] रहना, निवास करना। (भा ४०)

बसह पु [वृषभ] उत्तम, श्रेष्ठ, प्रमुख, आदिनाथ का एक नाम।
(मृणिवरवसहा णि इच्छित। (बो ४३)

विसेश वि [विषितः] रहा हुआ, स्थित रहा। (भा १७, २१) उयरे विसेशोसिचिर। (भा ३९)

बसिड पु [विशिष्ट] एक मुनि का नाम। (भा ४६) -मुणि पु [मुनि]

वशिष्ठ मुनि। अण्ण च वसिद्वमुणी।

बसिद देखो वसिअ। (बो ४१) भीमवणे अहव वसिदो वा।

वसुहा स्त्री [वसुघा] पृथिवी, घरती, भूमि। (लि १६)

बह सक [वह] धारण करना, ले जाना, ढोना। (निय ६०) चारित्तभर वहतस्स। (निय ६०) वहत (व कृ)

बह पु स्त्री [वघ] घात, हनन। पाणिवहेहि महाजस। (भा १३४)

बा अ [वा] अथवा,या,तथा,और,भी,यिद,पादपूर्ति अव्यय। (पचा ५८, स १९४, प्रव ९, निय ३९,बो ४१) गुणपज्जयासय वा। (पचा १०)

वाअ सक [वाजय्] बजाना। (लि ४) वाय वाएदि लिचरूवैण।

बाउ पु [वायु] पवन, हवा, वात, वायुकायिक जीव विशेष। (पचा ११०, प्रव के ७५) वाउवणप्फदिजीवससिदा काया। (पचा ११०)

बाछा स्त्री [वाञ्छा] इच्छा, आकाक्षा। (निय ५९) -भाव पु [भाव] इच्छा का भाव।(निय ५९)

बाणी स्त्री [वाणी] वचन, वाक्य। देहो य मणो वाणी। (प्रव जे ६९)

बाद पु [वाद] शास्त्रार्थ, कहना, मत। कलह वाद जूवा। (लि ६)

बादर [बादर] स्थूल, मोटा, नामकर्म का एक भेद। (पचा ६४, स ६५) वादरसुहमगदाण। (पचा ७६)

बाघा/बाहा स्त्री [बाघा] व्यवधान, व्याघात, रुकावट। (प्रव ७६) -सहिद वि [सहित] बाधासहित।सपर वाघासहिद। (प्रव ७६) बामोह पु व्यामोह। मृद्धता, भ्रान्ति। गारवमयरायदोसवामोह।

(मो २७)

बाय पु [वाज] शब्द, आवाज, वाद्यविशेष। वाय वाएदि लिगरूवेण। (लि ४)

वायरण न [व्याकरण] व्याकरण, शास्त्र विशेष। (शी १६)

बायाम पु [व्यायाम] कसरत, शारीरिक श्रम। (स २३७) करेदि सत्येहि वायाम। (स २३७)

बार पु [वार] अवसर, बेला। वार एकम्मि य जम्मे। (शी २२)

**बारण** न [वारण] निषेघ, रोक, निवारण।सुहमसुहवारण किच्चा। (निय ९५)

बालणं न [ज्वालन] जलाना, दग्ध करना। (भा १०) खणणुत्तावणवालण। (भा १०) वालण मे व्यञ्जन का लोप हो गया है।

वानुअ/वानुय स्त्री [बालुका] बालू, रेज, रज, धूली। (द ७) -वरण पु [वरण] बालू का पुल, रेत का सेतु। कम्म वालुयवरण। (द ७)

वावार पु [व्यापार] नियोजन, सलग्नता, प्रक्रिया। (प्रव ६४, निय ७५,भा ४५)वावारो णित्य विसयत्य।(प्रव ६४)-विष्य- मुक्क वि [विप्रमुक्त] इन्द्रियो की प्रवृत्ति से सर्वथा रहित वावारविष्पमुक्का। (निय ७५)

वावीस वि [द्वाविंशति] बाईस, सख्याविशेष। (बो ४४, सू १२)
-परिसह/परीसह पु [परीषह]पीड़ा,बाधा।जे वावीसपरीसह-सहित। (सु १२) बास पुन [वर्ष] 1 वर्ष, साल। वाससहस्सकोडीहिं (द५) 2 पु [वास] निवास, स्थान विशेष, रहने की जगह। (भा ४६) -ठाण पुन [स्थान] निवास स्थान। सो ण वि वासठाणो। (भा ४६)

बाहण पुन [वाहन] रथ आदि वाहन। (द्वा ३)

**वाहि** पु स्त्री [व्याधि] व्याधि,पीड़ा,कष्ट।जरवाहिदुक्खरहिय। (बो ३६)

वाहिर वि [बाह्य] बाहर, बाह्य। (भा ७) -गथचाअ वि बाह्यपरिग्रह का त्याग, बाह्य परिग्रह से रहित। (भा ४) -णिगगथ वि [निर्ग्रन्थ] बाह्य निर्ग्रन्थ।(भा ७)

वि अ [अपि] अपि,भी,ही,औरभी,प्रतिपक्षता,पादपूर्ति अव्यय। (पचा ४१,स ४,प्रव चा २४, निय १०४, द १३, सू ४, चा १०, बो २१, भा ९५, मो ९७, शी ६, लि १४) जह णाम को वि प्रिसो। (स १७)

विश्व सक [विद्] जानना, कहना।(भा २,स ३९०)गुणदोसाण जिणा विति। (भा २)

विआण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालूम करना। (स २९३) विआणओ अप्पणो सहाव च।

विजाणिक व [विज्ञात] जाना हुआ, विदित, ज्ञात। (स २९३) विउन वि [विपुल] प्रभूत, प्रचुर, विशाल। (बो ६१, भा ७५) चउदसपुव्चगविउलवित्यरण। (बो ६१)

विजिब्बय वि [वैकियिक] वैकियिक शरीरी,विकिया ऋदिधारी, शरीर का एक भेद! (भा १२९) इहिंदमतुल विजिब्बय। (भा १२९)

विओय/वियोग पु [वियोग] विरह, वियोग। (स २१५, भा १२)
-काल पु [काल] वियोग का समय। सुरणिलएसु
सुरच्छरविओयकाले। (भा १२) -बुब्धि स्त्री [बुद्धि] वियोगबुद्धि।
(स २१५) विओगबुद्धीए तस्स सो णिच्च।

विंट न [वृन्त] फल-पत्रादि का बन्धन। (स १६८) जह ण फल वज्झए विंटे। (स १६८)

विकम्र न [विकथ] विकथन, बुराकथन। (प्रव चा १५) णेच्छिद समणम्हि विकधम्हि।(प्रव चा १५)

विकड़ा स्त्री [विकया] विकथा, प्रमाद का एक भेद। (चा ३५, भा १६) चउविह विकहासत्तो। (भा १६) स्त्री कया, राजकया, चोरकया और भोजनकयाये चार विकथाएँ है। (निय ६७)

विगडि स्त्री [विकृति] विकार, विकृति, रागद्वेष आदि विकार। (निय १२८) विगडिं जणेदि दु।

विगद वि [विगत] रहित, नाश को प्राप्त। (प्रव १४,१५)
-आवरण पुन [आवरण] आवरण रहित। (प्रव १५) -राग पु
[राग] रागरहित। (प्रव १४) सजमतवसजुदो विगदरागो।
(प्रव १४)

विगम पु [विगम] विनाश, व्यय। विगमुणादघुवत्त। (पचा ११) विगाह पु [विग्रह] 1 आकृति, आकार। 2 शरीर, देह। 3 मोड, टेड़ा, वक्र। 4 अलग-अलग होना, टूट जाना, बिखर जाना। विग्ध पु न [विघ्न] अन्तराय, आत्मशक्ति का घातक कर्म, कर्म का एक भेद।

विचित सक [वि+चिन्तय्] विचार करना, सोचना। (मो ८२, द्वा ३८) विचितत (व कृ मो ८२) विचितेज्जो (वि |आ म ए द्वा ३८) जीवो सो हेयमिति विचितेज्जो। (द्वा ३८) विचित्त वि [विचित्र] विविध,नाना प्रकार, अनेक तरह का। (प्रव ४७, निय १२४) अत्य विचित्तविसम। (प्रव ४७) - उववास पुन [उपवास] नाना प्रकार के उपवास। (निय १२४) कि काहिंदि विचित्तज्ववासो। (निय १२४)

विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] 1 पृथक् हुआ, अलग हुआ, वियुक्त, नष्ट हुआ। (प्रव ७६) विच्छिण्ण बधकारण विसम। (प्रव ७६) 2 विभक्त,भेदयुक्त। (पचा ५६) बहुसु य अत्थेसु विच्छिण्णा। विच्छिय पु [वृश्चिक] बिच्छू, जन्तु विशेष। विच्छियादिया कीडा। (पचा ११५)

विच्छेयण न [विच्छेदन] विभाग, पृथक्करण, वियुक्त, अलग। (भा १०)

विजह सक [वि+हा] परित्याग करना, छोड़ना। (पचा ७) सग सभाव ग विजहति। (पचा ७)

विजाण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालूम करना, समझना। (निय १५१, स १६०, प्रव २१, पचा १६३) सो ण विजाणिद समय। (पचा १६७) विजाणिद (व प्र ए स १६०, पचा १६७) विजाणित (व प्र ब प्रव ४०, पचा ११६) विजाणिहि (वि । आ म ए निय १५१) बहिरपा इदि विजाणीहि।

विजुद वि [वियुत] रहित, हीन। (पचा ३२)

विजुज्ज वि [वियुज्य] खिरते हुए, झड़ते हुए, रहित। (पचा ६७) काले विजुज्जमाणा।

विज्य अक [विद्] होना, रहना, अस्तित्व होना! (पचा १६७, स २०१, प्रव १७, निय १७८, सू २६) रायादीण तु विज्जदे जस्स! (स २०१) विज्जदि/विज्जदे (व प्रए प्रव हो ५०, पचा १६७) विज्जते (व प्र व पचा ४६)

विज्जा म्त्री [विद्या] विद्या, शास्त्रज्ञान, यथार्यज्ञान, तपश्चर्या से होने वाली सिद्धि विशेष। (स २३६) -रह पुन [रथ] विद्यारथ। (स २३६) विज्जारहमारूढो।

विज्जावच्च न [वैयावृत्य] सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, सोलह कारणभावनाओ का एक भेद। विज्जावच्च दसवियप्प! (भा १०५)

विणअ पु [विनय] आदर, सम्मान, शिष्टाचार, विनय, सोलह कारण भावनाओं का एक भेद। (प्रव चा २५, चा ११) वच्छल्ल विणएण य। (चा ११) विनय का उल्लेख तप के भेदों में आता है, वहाँ उसके चार भेद किये हैं-ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय एवं उपचार विनय।

विणडु वि [विनष्ट] विनाश को प्राप्त, लुप्त, ध्वस्त, उच्छिन्न। (पचा १८) उप्पण्णो य विणड्ठो।

विणय देखो विणज। (प्रव ६६, बो १६, भा १०४) -सजुत्त वि [सयुक्त] विनय से युक्त। सुपुरिसो वि विणयसजुत्तो। (बो २१) विणस्स अक [वि+नश्] नष्ट होना, ध्वस्त होना। (स ३४५, ३४६) विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो। (स ३४५)

विणा अ [बिना] बिना, सिवाय, बगैर। (पचा २६,स ८, प्रव १०) दब्बेण विणा ण गुणा (पचा १३) अत्यो अत्य विणेह परिणामो। (प्रव १०) यहाँ क्रमश दोनों सन्दर्भों मे तृतीया और द्वितीया के योग मे विणा का प्रयोग हुआ है।

विणास सक [वि+नाशय्] ध्वस करना, नष्ट करना, क्षय करना। (सू ४, शी २,२१) ण विणासइ सो गओ वि ससारे। (सू ४) विणासदि (व प्र ए शी २१) विणासित (व प्र ब शी २)

विणास पु [विनाश] विध्वस, क्षय, नाश। (पचा ११, स १४७, प्रव १७) एव सदो विणासो। (पचा ५४)

विणासग वि [विनाशक] नाश करने वाला, क्षय करने वाला। (मो ६१) मोक्खपहविणासगो साहू। (मो ६१)

विणिगाह सक [विनि+ग्रह] निग्रह करना, रोकना, वश करना। (स ३७५-३८१) ण य एइ विणिग्गहिदु। (स ३७५) विणिग्गहिदु (हे कृ स ३७५)

विणिच्छत्र पु [विनिश्चय] निश्चय, निर्णय, परिज्ञान। (स ३६५) विणिच्छत्रो णाणदसणचरित्ते। (स ३६५)

विण्णाण न [विज्ञात] ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, समझ। (पचा ३७, स २७१) अज्झवसाण मई य विण्णाण। (स २७१)

विण्णाद वि [विज्ञात] जाना गया, समझा हुआ। जीवमजीव च हवदि विण्णाद। (प्रव ज्ञे ३८) विण्हु पु [विष्णु] 1 विष्णु। (स ३२१) लोयस्स कुणइ विण्हु। (स ३,२१,३२२) 2 परमात्मा का एक नाम। (भा १५०) जो ज्ञान के द्वारा समस्त लोक-अलोक मे व्यापक है, वह विष्णु है। (भा १५०)

विण्णेय विकृ[वि+ज्ञा] जानने योग्य, समझने योग्य। (स २४०, निय १११) णिच्छयदो विण्णेय। (स २४५)

वित्ति स्त्री [वृत्ति] जीविका, जीवन निर्वाह का साधन, चारित्र। वित्तिणिमित्त तु सेवए राय। (स २२४) - जिमित्त न [निमित्त] आजीविका हेत्, जीविका के कारण। (स २२४)

वित्यंड वि [विस्तृत] विस्तारयुक्त, विशाल। (प्रव ६१) लोगालोगेसु वित्यडा दिही। (प्रव ६१)

वित्यार पु [विस्तार] फैलाव, प्रसारण, विस्तार। (प्रव जे १५, निय १७) सच्चेव य पञ्जओ क्ति वित्यारो। (प्रव जे १५)

विदिद वि [विदित] ज्ञात, जाना हुआ, सीखा। (प्रव ७८, प्रव चा ७३) - अत्य पुन [अर्थ] ज्ञात हुए पदार्थ। एव विदिदत्यो जो। (प्रव ७८) - पयत्य पुन [पदार्थ] जाने गए पदार्थ। सम्म विदिदपयत्या। (प्रव चा ७३)

विदिय वि [द्वितीय] दूसरा, सख्यावाची शब्द। (निय ५७, चा ५,२५,२६, भा ११४) विदियस्स भावणाए। (चा ३३) -वद पुन [व्रत] द्वितीयव्रत, सत्यव्रत। (निय ५७) जो साधु राग, द्वेष और मोह से युक्त असत्य भाषा के परिणाम को छोड़ता है, उसके दूसरा सत्यव्रत होता है। (निय ५७)

विदिसा स्त्री [विदिशा] विदिशा, दिशाओं के ब्रीच के कोण की दिशाएँ। (पचा ७३) विदिसावज्ज गर्दि जित। -बज्ज वि [वर्ज्य] विदिशाओं को छोड़कर। (पचा ७३)

विदुस वि [विद्वस्] विद्वान्, वेत्ता, बुद्धिमान, ज्ञानी। (स १५६) ववहारेण विदुसा पवट्टति। (स १५६)

विधाण/विहाण न [विधान] 1 शास्त्रोक्त नियम, रीति, अनुष्ठान। (प्रव ८२) तेण विधाणेण खविदकम्मसा। (प्रव ८२) 2 प्रकार, भेद।

विबि स्त्री [वृद्धि] वृद्धि, विकास, बढ़ोत्तरी। (प्रव ७३) देहादीण विद्धि।

विपन्न सक [वि+पन्] पकना, उदय मे आना। (स ४५) दुक्ख ति विपन्चमाणस्स। विपन्चमाणस्स (व कृष ए स ४५)

विष्यजोग पु [विप्रयोग] वियोग,विरह,जुदापन। सजोगविष्पजोग। (द्वा ३६)

विष्मुक्क वि [विप्रमुक्त] विमुक्त, रहित। दो-दोसविष्ममुक्को। (मो ४४)

विष्णलय पु [विप्रलय] विनाश,क्षय,अभाव।(स २०९) णिज्जदु वा अहव जादु विष्णलय।

विष्फुर अक [वि+स्फुर] विकसना, देदीप्यमान होना, चमकना। (भा १४४) फणमणिमाणिक्किकरणविष्फुरिओ। (भा १४४) विष्फुरत (व कृ भा १५५)

विष्फुरिब वि [विस्फुरित] देदीप्यमान, चमकने वाला। (भा १४४)

विभम पु [विभ्रम] अस्थिरता, अनध्यवसाय, अव्यक्तज्ञान, अतिसामान्यज्ञान।(निय ५१) ससयविमोहविब्धम। (निय ५१) विभग पु [विभन्न] मिथ्यात्वयुक्त अवधिज्ञान। (पचा ४१) कुमदिसुदविभगाणि। (पचा ४१)

विभ अक [विभ्] डरना, भयभीत होना। (पचा १२२) इच्छिद सुक्ख विभेदि दुक्खादो। (पचा १२२)

विभक्त वि [विभक्त] विभाग, भेद, बॉटा हुआ, विभाजित। (पचा ४५, स ४) दो वि य मया विभक्ता। (पचा ८७)

विभक्ति स्त्री [विभक्ति] विभाग, भेद, व्याकरण मे प्रयुक्त विभक्ति विशेष। (चा ३९) जीवाजीवविभक्ती। (चा ३९)

विभाग पु [विभाग] अश, भेद। (निय १७)

विभाव पु [विभाव] औपाधिक अवस्था, विकारी दशा। णरणारय-तिरियसुरा पज्जाया ते विभाविमिद भिणदा। (निय १५) - णाण न [ज्ञान] विभावज्ञान। विभावणाण हवे दुविह। (निय ११) - दिड्डि स्त्री [दृष्टि] विभाव दृष्टि, मिध्यादर्शन, विकारमयदृष्टि। (निय १४) तिण्णि विभणिद विभावदिद्वित्त। (निय १४) विमल वि [विमल] विशुद्ध, पवित्र, निर्मल। (प्रव ५९, निय १११

विमल वि [विमल] विशुद्ध, पवित्र, निर्मल। (प्रव ५९, निय १११, भा ७२, बो ३६) णाणमयविमलसीयलसलिल। (भा १२४) -गुण पुन [गुण] निर्मलगुण, विशुद्धगुण। (निय १११) भिण्ण भावेह विमलगुणणिलय। (भा १११) -दसण न [दर्शन] निर्मल सम्यक्त्व। (भा १४४) तह विमलदसणधरो।

विमुच सक [वि+मुच्] छोड़ना, परित्याग करना, बन्धनमुक्त

होना। (स ३५) णाऊण विमुचदे णाणी। विमुचदि|विमुचदे|विमुचए (व प्र ए स ४०७,३५)

विमुक्क वि [विमुक्त] छूटा हुआ,बधनमुक्त। (भा १२४) वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति। (भा १२४)

विमुच्च सक [वि+मुच्] छोडना, त्याग करना। (प्रव ज्ञे ९४) विमुच्चदे कम्मधूलीहिं।

विमुत्त वि [विमुक्त] छूटा हुआ, बधन मुक्त। तया विमुत्तो हवइ। (स ३१५)

विमोइद वि [विमाचित] छुडाया हुआ,मुक्त हुआ,छोडा गया। विमोइदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं। (प्रव चा २)

विमोक्ख पु [विमोक्ष] मुक्ति, छुटकारा। (स २८९, सू २३) जीवोवि ण पावइ विमोक्ख।(स २९१) -मग्ग पु [मार्ग] मुक्तिपथ, मोक्षमार्ग। णग्गो विमोक्खमग्गो। (सू २३)

विमाच सक [वि+मुच्] परित्याग करना, छोडना। करेमि बधेमि तह विमोचेमि। (सु २६६)

विनोचित देखो विमोइद। (चा ३४) - आवास पु [आवास] विमोचितावास, छोडे हुए आवास, अचौर्यव्रत की एक भावना। विमोचितावास ज परोध च। (चा ३४)

विमोह वि [विमोह] विपर्यय, उल्टाज्ञान, विपरीत ज्ञान। ससयविमोहविक्समविवज्जिय। (निय ५१)

विमोहिय वि [विमोहित] मोह को प्राप्त, मोहासक्त। (मो ६७) विसएसु विमोहिया मूढा। (मो ६७) विम्हिय पु [विस्मय] आश्चर्य, अठारह दोषों मे एक। विम्हियणिदा जणुळ्वेगो। (निय ६)

विय अ [इव] तरह, इस प्रकार, जैसा। ते रोया विय सयला। (भा ३८)

वियलिदिअ पुन [विकलेन्द्रिय] द्वीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के जीव। (भा २९) वियलिदिए असीदी। (भा २९)

वियण सक [वि+कल्पय्] भेदभाव को प्राप्त होना, सशय करना, विचार करना। ण वियप्पदि णाणादो।(पचा ४३)

वियम पु [विकल्प] भेद, प्रकार। (स ११०, प्रव ज्ञे ३२, प्रव चा २३, निय २०) भणिदो भेदो दु तेरहवियप्पो। (स ११०) वियन सक [वि+गल्] टपकना, गलना, घटना। इदियबल ण वियलडो (भा १३१)

वियर सक [वि+चर्] विचरना, घूमना, परिभ्रमण करना। चोरो त्ति जणम्मि वियरतो। (स ३०१) वियरत (व कृ स ३०१)

वियाण सक [वि+जा] जानना, समझना, अनुभव करना।
(पचा ७७,स ३७,प्रव ६४,द्वा ३)णाणी कम्मफल वियाणेदि।
(स ३१८)वियाणादि वियाणेदि वियाणाए (व प्र ए प्रव चा ३३,
स ३१८ ,२८८) वियाणीहि वियाणेहि वियाण वियाणाहि
(वि | आ म ए पचा ४०,८१,७७,६६) वियाणत (व कृस १८६)
वियाणित्ता (स कृस १४८) कुच्छियसील जण वियाणित्ता।
(स १४८) वियाणता वियाणिच्चा (स कृप्रव चा २२,द्वा ३)
विरक्ष वि [विरत] निवृत्त, राग से मुक्त, वृत्ति परिवर्तन,

वैराग्ययुक्त। (मो १३, चा ३५, सू ११) विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहिं। (मो १३)

विरइ स्त्री [विरति] निवृत्ति, विश्वाम, सासारिक वासनाओं के प्रति उदासीनता। (मो १६) कुणह रई विरइ इयरिम्म। (मो १६)

विरज्ज अक [वि+रज्ज] विरक्त होना, उदासीन होना, रागरहित होना। (स २९३, शी ३) विसएसु विरज्जए दुक्ख। (शी ३)

विरत्त वि [विरक्त] उदासीन, विरागी। (शी ४) विसए विरत्तमेत्तो। -वित्त पुन [चित्त] विरागमन, रागरहित चित्त। विसएसु विरत्तचित्ताण। (मो ७०)

विरद देखो विरअ। (निय १२५, पचा १४३) विरदो सव्वसावज्जे। (निय १२५)

विरिद देखो विरइ। (स १३४) सोहणमसोहण वा कादव्यो विरिदिभावो वा। -भाव पु [भाव] विरागभाव, निवृत्ति भाव। (स १३४)

विरह पु [विरह] वियोग, विछोह, व्यवधान। कुद्दाणविरहिया। (बो ४५)

विरहिद वि [विरहित] रहित, मुक्त। मोहादीहि विरहिदा। (प्रव ४५)

विराग पु [विराग] राग का अभाव, वैराग्य। (स १५०, प्रव ९२, निय १५२) - चरिय न [चरित] वीतराग चारित्र, विरागी का आचरण। (प्रव ९२, निय १५२) आगमकुसलो विरागचरियम्म। (प्रव ९२) -संपत्त वि [सप्राप्त] विराग को प्राप्त। (स १५०) मुचदि जीवो विरागसपत्तो। (स १५०)

विराधग वि [विराधक] तोड़ने वाला, खण्डन करने वाला।
(मो ९८) जिणलिगविराधगो णिच्च। (मो ९८)

विराहण न [विराधन] खण्डन, भद्ग। (निय ८४) मोत्तूण विराहण विसेसेण। (निय ८४)

विरुद्ध वि [विरुद्ध] विपरीत, प्रतिकूल, उल्टा। (पचा ५४) अण्णोण्णविरुद्धमविरुद्ध। (पचा ५४)

विलअ/विलय पु [विलय] विनाश, व्यय, प्रलय, विलय। जो हि भवो सो विलओ। (प्रव ज्ञे २७)

विविज्जिअ/विविज्जिय वि [विवर्जित] रहित, वर्जित, निषेध। (निय ५९, भा १२२, मो ४५) मेहुणसण्णविविज्जिय। (निय ५९) -भाव पु [भाव] भावरहित। (निय ११२) मदमागमायलोहविवज्जियभावो। (निय ११२)

विवर न [विवर] अन्त स्थान, अन्तराल, गड्डा, छेद। ज देदि विवरमखिल। (पचा ९०)

विवरीय/विवरीय वि [विपरीत] विरोधी, नियमविरुद्ध, मिथ्या। (स २५०, प्रव चा ५५, निय ३, चा ३३, मो ५४) णाणी सत्तो दु विवरीदो। (स २५३) - अभिणिवेस पु [अभिनिवेश] विपरीत आग्रह। (निय १३९) विवरीयाभिणिवेस। -परिहरत्य पु न [परिहरार्थ] विपरीत का परिहार करने के लिए। विवरीयपरिहरत्थ। (निय ३) - भासण न [भाषण] विपरीत कथन, मिथ्याप्रतिपादन। (चा ३३)

कोहभयहासलोहापोहाविवरीयभासणा। (चा ३३)

विवाग पु [विपाक] कर्म परिणाम, कर्मोदय, सुख-दु खादि भोगरूपकर्मफल। (स १९९)-उदअ पु [उदय] विपाक उदय। (स १९९) तस्स विवागोदओ हवदि एसो। (स १९९)

विवास पु [विवास] देशनिर्वासन, निष्कासन, दूसरी ओर निवास। (प्रव चा १३) अधिवासे य विवासे।

विव्वाह पु [विवाह] व्याह, परिणय, जीवनबद्यन। जो जोडिंद विव्वाह। (लि ९)

विविद्य विविध] नाना प्रकार का, अनेक प्रकार, बहुरूपी, भाति-भाति का। (पचा ६४, स १९८, प्रव ७०, भा २६, मो १३) उदयविवागो विविहो। (स १९८) - कम्म पुन [कर्मन्] विविध कर्म, नाना प्रकार के कर्म। (मो १३) विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहि। (मो १३) - लक्खण पुन [लक्षण] नाना प्रकार के लक्षण, विविधलक्षण, अनेक स्वरूप। (प्रव ने ५) इह विविहलक्खणाण। (प्रव ने ५) विविहो (प्र ए स १९८) विविहाणि (प्र ब प्रव ७४) विविह (द्वि ए प्रव ७०) विविहे/विविहाणि। (द्वि ब स ९८) विविहेण (तृ ए पचा १४७) विविहेर्ह (तृ ब पचा ६४)

विस पुन [विष] जहर, गरल, हलाहल। (स ३०६, भा २५, शी २२) विसयविसपुष्फफुल्लिय। (भा १५७) -कुंभ पु [कुम्भ] विषकलश, विषघट। (स ३०६) आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि, इन आठ को विषकुम्भ कहा है। (स ३०६) -परिहय वि [परिहत] विष से पीड़ित, विष से दु खित। विसयविसपरिहयाण। (शी २२) -पुष्फ न [पुष्प] विषपुष्प।(भा १५७) -वेयणाहद स्त्री [वेदनाहत] विष वेदना से पीडित। मरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो। (शी २२)

विसवादिण वि [विसवादिन्] असत्य, अप्रमाणिक, मिथ्या। (स ३) विसद वि [विशद्] निर्मल, स्वच्छ, प्रत्यक्ष। (पचा १) तिहुअणहिदमधुरविसदवक्काण। (पचा १)

विसम वि [विषम] विषमता लिए हुए, असमान, एक-सा नही। तेकालणिच्चविसम। (प्रव ५१)

- -बिसय पु [विषय] 1 इन्द्रिय द्वारा गृहीत होने योग्य पदार्थ, कामभोग, सासारिक विषय, भोगविलास। (पचा १२९, स २२७, प्रव २६ भा १५, द १७, शी २) विसयादो तस्स ते भिणदा। (प्रव २६)-अतीद वि [अतीत] विषयों से रहित, विषयों से परे। विसयातीद अणोवममणत। (प्रव १३) -अत्य पु [अर्थ] विषयार्थ, विषय का प्रयोजन। विसयत्थ सेवए ण कम्मरय। (स २२७) -आसत्त वि [आसक्त] विषयों मे तत्पर, विषयों मे लीन।
- **-आसल** वि [आसक्त] विषयों मे तत्पर, विषयों मे लीन। (शी २३) -**कसाय** पु [कषाय] विषय कषाय। जदि ते विसयकसाया। (प्रव चा ५८)
- -गाह न [ग्रहण] विषयग्रहण, इन्द्रिय जन्य विषयों को स्वीकारना। तेहि दु विसयग्गहण। (पचा १२९) -तण्हा स्त्री[तृष्णा] विषयों की अभिलाषा, इन्द्रिय सम्बन्धी सुखों की

इच्छा । (प्रव ७४) जणयति विसयतण्ह। -बल न [बल] विषयौ की शक्ति, विषयों का पराक्रम। विसयबलो जाव वट्टए जीवो। (शी ४) -राग पु [राग] विषयों के प्रति अनुराग। जावद्धा विसय-रायमोहेहिं। (शी २७) - लोल वि [लोल] विषयों के प्रति लम्पटता। जड विसयलोलएहिं (शी २६) -बम वि [वश] विषयौ के आधीन। विसयवसेण दु सोक्ख। (प्रव ६६) - बिरत्त वि [विरक्त] विषयों से विरक्त, विषयों से उदासीन। (प्रव जो १०४,मो ६८,शी ३२) जाए विसयविरत्तो। (शी ३२) -विराग वि [विराग] विषयों से विरक्त। सील विसयरागी। (शी ४०) - बिस पुन [विष] विषयरूपी विष, इन्द्रियों सम्बन्धी विषय-विष। विसयविसपरिहया। (शी २२) -सुह न [सुख] विषयसुख। विसयसुहविरेयण अमिदभूय।(द १७) -सोक्ख न [सौख्य] विषयसुख। दुहिदा तण्हादि विसयसोक्खाणि (प्रव ७५)2 देश, क्षेत्र।अम्ह गामविसयणयरद्व। (स ३२५) विसाल वि [विशाल] विस्तृत, बडा। वीर विसालणयण। (शी १) विसिद्ध वि [विशिष्ट]1 सयुक्त, सहित, युक्त। अज्ज्ञवसाणविसिद्धो। (पचा ३४) 2 विशेषयुक्त, सुसभ्य, शिष्ट। (प्रव चा ३) कुलरूववयोविसिट्टमिट्टदर। (प्रव चा ३) विसुद्ध वि [विशुद्ध] निर्मल, निर्दोष, पवित्र, विशद। (प्रव २, निय ४८, भा ९२, मो ६, चा १५ बो ५२) उवओगो विसुद्धो जो । (प्रव १५)-**झाण** न [ध्यान] विशुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान।

विसुद्धझाणस्स णाणजुत्तस्स। (बो ६) -प्पा पु [आत्मन्] विशुद्ध

आत्मा। (निय ४८, प्रव जे १०२, मो ६) अणिदिओ केवलो विसुद्धणा। (मो ६) -भाव पु [भाव] विशुद्धभाव, निर्मल परिणाम। (भा १६०) विसुद्धभावेण सुयणाण। (भा ९२) -मइ स्त्री [मित] विशुद्धमित, निर्मलबुद्धि। जुवईजणवेड्डिओ विसुद्धमई। (भा ५१) -सम्मत्त न [सम्यक्त्व] विशुद्ध सम्यक्त्व, सम्यग्दर्शन की निर्मलता। (चा १५,द ३३) कहित जीवा विसुद्धसम्मत्त। (द ३३)

विसेस सक [वि+शेषय्] विशेषयुक्त करना, विशेषण से युक्त करना, व्यवच्छेद करना। (प्रव चा ६१) विसेसिदव्यो ति उबदेसो। विसेसिदव्यो (वि कृप्रव चा ६१)

विसेस पुन [विशेष] पर्याय, धर्म, गुण, अतिशय, भिन्नता। (पचा ५१, स ६२, प्रव ७७, निय ८४) सिद्धत जइ ण दीसइ विसेसो। (स ३२२) -अतर न [अन्तर] विशेष अन्तर, विशेष भेद। (स ७१) णाद होदि विसेसतर। -द वि [ता] भिन्नता, विशेषता। विसेसदो दळ्ळादीण। (प्रव ३७)

विसेसिद वि [विशेषित] विशेषण युक्त, अतिशय युक्त, गुणयुक्त। (प्रव ९२) धम्मो त्ति विसेसिदो समणो। (प्रव ९२)

विसोहि स्त्री [विशोधि] विशुद्धि, निर्मलता, पवित्रता। (स ५४) - हाण न [स्थान] पवित्र स्थान, विशुद्धि स्थान। णेव विसोहिद्वाणा। (स ५४)

विस्स वि [विश्व] अनेक,लोक,छह द्रव्यों का समूह। (पचा ४३) -रूब पुन [रूप] अनेक रूप, अनेक प्रकार का। तम्हा दु विस्सरूव। (पचा ४३)

विस्सस पु [वैम्रस] स्वाभाविक गुण। (स ४०६) पाउगिओ विस्ससो वा वि।(स ४०६)

विह पुस्त्री [विध] भेद, प्रकार। (सू ५)

विहत्तं देखो, विभत्त। (स २९६) जह पण्णाइ विहत्तो। (स २९६) विहत्ति देखो विभत्ति। (मो ४१) जीवाजीवविहत्ती।

विहर सक [वि+हृ]विहार करना, गमन करना, जाना। (स४१२, सू९) तत्थेव विहर णिच्च। (स४१२) विहरइ|विहरदि (बप्रएसू९द३५) विहर (वि/आमएस४१२)

विहल वि [विफल] निष्फल, निरर्थक, अनुपयोगी, व्यर्थ, फलरहित। बाहिरचागो विहलो। (भा ३)

विहव पु [विभव] समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, सम्पत्ति, धन दौलत। (प्रव ६) देवासुरमणुयरायविहवेहिं।(प्रव ६)

विहार पु [विहार] विचरण, गर्मन, गति,भ्रमण। (प्रव ४४,प्रव चा १५) आवसधे वा पुणो विहारे वा। (प्रव चा १५)

विहाब देखो विभाव। (निय १०७) विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्त । (निय १०७) -गुण पु न [गुण] विभावगुण। विहावगुणमिदि भणिद। (निय २७) -णाण न [ज्ञान] विभावज्ञान। (निय ११) विकल्पयुक्त ज्ञान विभावज्ञान है। इसके दो भेद है--सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान। मित, श्रुत,अविध और मन पर्यय ये

सम्यग्विभाव ज्ञान है तथा कुमित, कुश्रुत और विभन्नावधि, तीन मिथ्याविभावज्ञान है। (निय ११,१२) -पज्जाय पु [पर्याय] त्वभावपर्याय, विभावक्रम, विभावपरिपाटी। (निय २८) खद्यसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपज्जयो।(निय २८)

विहि पु [विधि] प्रणाली, रीति, पद्धति, साधन, नियम, शास्त्रोक्त विधान। (द ३६) -बल/बल न [बल] विधिपूर्वक, विधि के योग से।कम्म खविऊण विहिवलेणस्स। (द ३६)

विहिस वि [विहित] कृत, निर्मित, कथित, स्वीकृत। (स १५६) जदीण कम्मक्खओ विहिओ।

विहिद वि [विहित] चेष्टित, कथित! (प्रव चा ५६) छदुमत्थविहिदवत्युसु।

विहीण वि [विहीन] वर्जित, रहित। (स २०५, प्रव ७,चा ४२) णाणगुणेण विहीणा। (स २०५)

विहुय वि [विद्युत] व्यक्त, नष्ट। (ती भ ६) -रयमल पुन [रजोमल] मैल से रहित। विहुयरयमला पहीणजरमरणा। (ती भ ६)

विहूद स्त्री [विभूति] ऐश्वर्य, वैभव। देवाण गुणविहूई। (भा १५) वीदराग वि [वीतराग] रागरहित, वीतराग।सो तेण वीदरागो। (पचा १७२)

बीय न [बीज] बीज, अङ्कुरित होने योग्य धान्य। (स ३८७, प्रव चा ५५, भा १२५) वीय दुक्खस्स अट्टविह। (स ३८८) बीयराग/बीयराय देखो वीदराग। (बो ९,निय १२२,चा १६)

णिम्मोहा वीयरायपरमेद्वी। (चा १) -भाव पु [भाव] वीतराग। भाव परिचत्ता वीयरायभावेण। (निय १२२)

बीर पु [वीर] 1 भगवान महावीर, अन्तिम तीर्थद्भर। (प्रव ज्ञे १४, शी १, निय १) णमिऊण जिण वीर। 2 वि [वीर] पराक्रमी,

शूरवीर। आराहणणायग वीरे। (भा १२३)

बीरिय पुन [वीर्य] शक्ति, सामर्थ्य। (प्रव २ शी ३७) णाणदसणचरित्ततववीरियायारे। (प्रव २)-आचार पु[आचार] वीर्य का आचार, शक्तिमय आचार। (प्रव चा २) -आवत्त पु[आवर्त] वीर्य के आधीन, शक्ति विशेष। (शी ३७) दसणसुद्धी य वीरियावत्त।(शी ३७)

वीसङ्ग पु [विश्वस्त] विश्वास, आस्था। महिलावग्गम्मि देदि वीसट्ठो। (लि २०)

बीहत्य वि [वीभत्स] घृणित,कूर,भयावह।असुहीवीहत्थेहिं य। (भा १७)

बुज्ब सक [वच्] बोलना, कहना। (स ४५, पचा १३६, प्रव ज्ञे ३) जस्स फल त बुज्बइ। (स ४५)

बुज्ज सक बुध् जानना, ज्ञान करना, समझना। (बो २) बुज्झामि समासेण। (बो २)

**बुज्सद** वि [बुध्यमान] जानने वाला, समझने वाला। पच्चक्खादीहिं ्वुज्झदो णियमा। (प्रव ८६)

बुत्त वि [उक्त] कथित, प्रतिपादित। वचचइदालत्तय च वुत्तेहिं। (बो ४२) वेअपु [वेद] कर्म विशेष, मोहनीय कर्म का एक भेद। (बो ३२) वेउव्विअ वि [वैक्रियिक] अनेक प्रकार की प्रक्रिया करने वाला, शरीर विशेष। (प्रव ज्ञे ७९) देहो वेउव्विओय तेजियओ। वेज्ज पु [वैद्य] चिकित्सक, भिषक्, वैद्य। वेज्जो पुरिसो ण मरणमृवयादि। (स १९५)

वेज्जावच्च देखो विज्जावच्च। वेज्जावच्चिणिमित्त। (प्रव चा ५३) वेज्झ वि [वेद्य] जानने योग्य , अनुभव करने योग्य। जिणभवण अह वेज्झ। (बो ४२)

वेज्सय वि [वेद्यक] अभ्यास करने योग्य , अनुभव करने योग्य । (बो २०) -विहीण वि [विहीन ] अभ्यास से रहित,अनुभव मे रहित । रहिओ कडस्स वेज्झयविहीणो । (बो २०)

वेणइय न [वैनियक] मिथ्यात्व विशेष, सभी धर्मो एव सभी देवों पर विश्वास करना। (भा ३२) वेणइया होति बत्तीसा। (भा १३६)

वेद पु [वेद] वेदनीय, कर्म का एक भेद। (पचा १५३)

वेद/वेय सक [वेद्य] अनुभव करना, भोगना। (पचा ५७, स ३८७, शी १६) जो नेददि वेदिज्जदि। (स २१६) वेददि/वेदेदि/वेदयदि (व प्र ए स २१६, ३१६,८५) वेदिज्जदि (व प्र ए स २१६) वेदत/वेदयमाण (व कृस ३८८, पचा ५७) वेदेऊण(स कृशी १६) त चेव पुणो वेयइ। (स ८४)

वेदग वि [वेदक] भोगने वाला, अनुभव करने वाला। ण वि तेसि वेदगो आदा। (स १११)

वेदणा/वेयणा स्त्री [वेदना] पीड़ा, कष्ट, वेदना। (प्रव ७१,

भा १२४) ते देहवेदणड्ठा। (प्रव ७१)

वेयण पुन [व्यजन] 1 बेना, पखा। (भा १०) 2 न [वेदन] जानना, जान, अनुभव।

बेर न [वैर] विरोध, शत्रुता, वैमनस्य, द्रोह। (निय १०४) वेर मज्झ ण केणवि।

वेरग्ग न [वैराग्य] विरागभाव, सासारिक, विषय वासनाओं के प्रति उदासीनता,विरक्ति।वेरग्गपरो साहू। (मो १०१)

बोच्छ सक [वच्] कहना, बोलना। (स १, पचा १०५, निय १, चा २, मो २, भा १, लि १, द्वा १) वोच्छामि णियमसार। (निय १)

बोस**इ** वि [दे] व्युत्सर्ग, त्यक्त, छोड़ा हुआ, खाली। वोसट्टचत्तदेहा। (द ३६)

बोसर सक [ब्युत्+सृज्] परित्याग करना, छोडना। (निय ९९) सव्व तिविहेण वोसरे। (निय १०३) वोसरे (व उ ए निय १०३) वोसरित्ता (स क निय १०४)

बोसर वि [ब्युत्सर्ग] कायरहित, शरीर के ममत्व का त्याग। (बो १२) -पिंडमा स्त्री [प्रितिमा] कायरहित मूर्ति, कायोत्सर्ग की मुद्रा। वोसरपडिमा धुवा सिद्धा। (बो १२)

## स

स पु [स्व] 1 खुद, निज, अपनी। (प्रव ३०, मो ३१,स २) दुद्धज्झसिय जहा सभासाए।(प्रव ३०)-विहब पु [विभव] निज अनुभव, निज ज्ञान। (स ५) - समय पु [समय] स्वसमय। (स २) 2 वि [स] सहित, युक्त, सलग्न। (पचा २, प्रव ४१, सू ११) स-सव्यसिद्धे विसुद्धसञ्मावे। (प्रव २) - जन्त वि [उक्त] सवाद सहित। एसणसुद्धिसउत्त। (चा ३४) - कम्म पु न [कर्मन्] कर्मसिहत। (प्रव ज्ञे २७) - गुण पु न [गुण] गुणसिहत। (बो २७) दव्वे भावे हि सगुणपञ्जाया। - णिव्वाण न [निर्वाण] मुक्ति सहित। चदुगदिणिवारण सणिव्वाण। (पचा २) - पञ्जाय पु [पर्याय] पर्याय सहित। (प्रव ज्ञे ३) गुणव च सपञ्जाय - पदेस पु [प्रदेश महित। अपदेस सपदेस। (प्रव ४१) - वियप्प पु [प्रदेश महित। अपदेस सपदेस। (प्रव ४१) - वियप्प पु [विकल्प] विकल्पसिहत। जाणदि सो सवियप्प। (प्रव ज्ञे ६२) - सुरासुरमाणुस पु[सुरासुरमानुष]सुर, असुर और मनुष्य सहित। स-सुरासुरमाणुस लोए। (सू ११)

स अ [सम्] योग्यता। णामे ठवणे हि य स। (बो २७)

सकम सक [स+कम्] प्रवेश करना, गति करना, बदलना। सो अण्णम्हि दू ण सकमदि। (स १०३)

सका स्त्री [शङ्का] सशय, सदेह। इत्थीसुण सकया झाण। (सू २६) सिकद वि [शङ्कित] शङ्कित होता हुआ, शङ्का वाला। वज्झामि अह तु सिकदो चेया। (स ३०३)

सिक्तेस पु [सक्लेश] दुख, कष्ट। जीवस्स ण सिक्तेलसठाणा। (स ५४) -ठाण न [स्थान] सक्लेश स्थान। (स ५४)

सक्कार पु [सस्कार] शारीरिक सस्कार। तेल, इत्र, साबुन, मञ्जन आदि का प्रयोगकरना। सरीरसक्कार वज्जिआ रुक्खा। (बो ५१) सख पुन [शह्ख] 1 शह्ख, वाद्य विशेष, द्वीन्द्रिय जीव विशेष।
(पचा ११४, स २२०, बो ३७) जह्या स एव सखो। (स २२२)
2 न [साख्य] दर्शन विशेष, कपिलमुनि प्रणीत दर्शन, साख्यमत।
(स ११७, १२२) - जबदेस पु [उपदेश] साख्य शिक्षा, साख्य
विचार। एव सखुवएस। (स ३४०) - समअप पु [समय] साख्यमत।
पसज्जदे सखसमओ वा। (स १२२)

सखब सक [स+क्षपय्] विनाश करना, क्षय करना। तम्हा ते सखइदव्वा। (प्रव ८४) सखइदव्व (वि कृ)

सखा स्त्री [सख्या] गिनती, गणना। (पचा ४६, प्रव क्रे ४९) सखा विसया य होति ते बहुगा। (पचा ४६) -अतीद वि [अतीत] असख्य, असख्यात, गिनती से परे। सखातीदा तदो अणता य । (प्रव क्रे ४९)

सिंबज्ज/ खेज्ज वि [संख्यात] संख्यात,गिनने योग्य संख्या। (निय ३१,चा २०) संखेज्जासंखेज्जाणतपदेसा। (निय ३५)

सखेब पु[सक्षेप] सक्षेप, स्वल्प, कम, थोड़ा। (प्रव जो ४२, चा ४४, भा ११८) सखेवेणेव वज्जरिय। (भा ११८) सखेवेण (तुए चा ४४, भा ११८) सखेवादो (प ए प्रव जो ४२) सखेवि (अप स ए भा १२७)

सग पुन [सङ्ग] 1 आसिक्त, परिग्रह, विषयादिक के प्रति राग। (प्रव चा २४, चा ३०) पचमसगिम विरई य। (चा ३०) - चाअ पु [त्याग] परिग्रह का त्याग। पव्वज्ज सगचाए। (चा १६) 2 ससर्ग. साथ.सङ्गति. सम्पर्क. सम्बन्ध। (बो ५६,भा ४०,स ज वृ १२५) जो सग तु मुइत्ता। (स ज वृ १२५)

संगाम पु [सग्राम] युद्ध,लड़ाई। सुहडो सगाम एहिं सव्वेहि । (मो २२)

सधाद पु [सघात] 1 समूह, समुदाय, सघ। (प्रव के ३७) सघादादो य भेदादो। (प्रव के ३७) 2 सहनन का पूरक कर्म, नामकर्म का एक भेद। सठाणा सघादा। (पचा १२६)

सचअ/सचय पु [सचय] समूह,सग्रह। (स ७०, प्रव जे ६४) तस्स कम्मस्स सचओ होदि। (स ७०)

सिंदि वि [सचित] सगृहीत, एकत्रित, सकलित। कम्म खबदि सचिद।(मो ३०)

सछण्ण वि [सछन्न] इका हुआ, आच्छादित। (पचा ६९)

संजअ/सजद वि [सयत] साघु, मुनि, व्रती, सयमी। (स ३५८,प्रव चा ४०, निय १४४, द २६,सू २०, बो १०, भा १, मो ५२) जो पाच महाव्रतों से युक्त तथा तीन गुप्तियों से सहित है, वह सयत है। पचमहव्वयजुत्तो तिहि गुत्तिहिं जो स सजदो होई। (सू २०)

सजम पु [सयम] व्रत की एकाग्रता, व्रत , विरति। (स ४०४, पचा १७०, प्रव १४, निय ११३, द ९, सू ११, बो १,चा ५,भा ९४, शी ६) ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि और सयम है। णाण सम्मादिद्विंदु सजम। (स ४०४) -गुण न [गुण] सयमगुण। (द ३०)तवेण चरिएण सजमगुणेण।ज्ञान,दर्शन,तप और चारित्र सयम होता है। (द ३०) - घाद पु [घात] सयम का विनाश। सजमघाद पमृत्तूण। (भा ९४) - बरण न [चरण] सयम का आचारण, सयम का एक भेद। (चा २१) पाच इन्द्रियों का दमन, पाचव्रत, इनकी पच्चीस भावनाये, पाच समितिया और तीन गुप्तिया यह निरागार सयमचरणचारित्र है। (चा २७) -पडिबण्ण वि [प्रतिपन्न] सयम को प्राप्त, सयम को अङ्गीकार करने वाला। सो सजमपडिवण्णो। (द २४) मुद्दा स्त्री [मुद्दा] सयममुद्रा। (बो १८) -लिब्छाण न लिब्धिस्थान। सयम लब्धिस्यान। (स ५४) -सजुतः वि [सयुक्त] सयमसहित, सयम से युक्त।सजमसजुत्तस्स य।(बो १९)-सहिद वि [सहित] सयम सहित, सयम से युक्त। सयमसहिदो य तवो।(शी ६)-सुद्ध वि [शृद्ध] सयम से शृद्ध, सयम से पवित्र। सजमसृद्ध सुवीयराय च । (बो १५) -सोहि स्त्री शोधि सयम की सजमसोहिणिमित्त । (चा ३७) -हीण वि [हीन] सजम से हीन। सजमहीणो य तवो । (शी ५)

सजाद/सजाय वि [सजात] उत्पन्न, पैदा हुआ। (प्रव ३८, निय १६) कम्ममहीभोगभूमिसजादा। (निय १६)

सजाय अक [स+जन्] उत्पन्न होना। (प्रव जो ७८) सजायते देहा। सजायते (व प्र ब प्रव जो ७८)

सजुत्त वि [सयुक्त] मिला हुआ, सम्मिलित। (पचा ६, निय ९, द ३५, सू १२) णाणेण य दसणेण सजुत्तो। (पचा ४०)

सजुद वि [सयुत] सहित,सयुक्त। (पचा ६८, प्रव १४)

सजमतवसजुदो विगदरागो। (प्रव १४)

सजोग पु [सयोग] सबद्य,मेल मिलाप-मिश्रण। (निय १०२, भा ५९, स ४२) अवरे सजोगेण दु। (स ४२) - नम्खण पुन [लक्षण] सयोग लक्षण । (निय १०२, भा ५९) सळे सजोगलक्खणा। (निय १०२)

सठव सक [स+स्थापय्] स्थापना करना। समभावे सठवित्तु परिणाम। (निय १०९) सठवित्तु (स कृ )

सठाण न [सस्यान] नाम कर्म विशेष, जिसके उदय से शरीर का आकार होता है, आकार, आकृति। (स ६०, पचा ४६, प्रव.ज्ञे ६०,निय ४५, भा ६४) ववदेसा सठाणा। (पचा ४६)

सद पु [शण्ढ] नपुसक,हिजडा। पसुमहिलसढसग। (बो ५६)

सत वि [शान्त]1 शमयुक्त, कोघ रहित। (बो २६,५०,प्रव चा ७२) अवलबियभुयणिराउहा सता। (बो ५०) -**भाव** पु [भाव] शान्तभाव हवेइ जदि सतभावेण। (बो २६) 2 पु [सान्त] अन्त सहित। (पचा ५३)

सतत वि [सतत] अविच्छित्र, अखण्डित। हिंसा सा सतत्तिय त्ति मदा। (प्रव चा १६)

संति पु [शान्ति] शान्तिनाय, सोलहवें तीर्यद्भर। (ती भ ४) सतुद्व वि [सतुष्ट] सतोषयुक्त, सतोष को प्राप्त। (स २०६) सतुद्वो होहिणिच्चमेदम्हि।

सतोस पु [सन्तोष] तृप्ति, लोभ का अभाव, शान्ति, हर्ष। (निय ११५, शी १९) सतोसेण य लोह जयदि। सयुण सक [स+स्तु] स्तुति करना,प्रार्थना करना।(लि २१) णिच्च सथुणदि पोसए पिंड। (लि २१)

सयुद/सयुप वि [सस्तुत] प्रशस्त, जिसकी स्तुति की गई हो, पूजनीय। (स २८, ३७३, भा ७५) मण्णदि हु सयुदो। (स २८)

संयुदि स्त्री [सस्तुति] स्तुति, श्लाघा, प्रशसा। (स २६) तित्ययरायरियसथुदी चेव। (स २६)

सदेह पु [सदेह] संशय, शङ्का, अनिश्चितता। (निय १७१, मो ३६) परिहरदि पर ण सदेहो। (मो ३६)

संघुण सक [स+धुन्] नष्ट करना, उडा देना। (पचा १४५) णाण सो संघुणोदि कम्मरय। (पचा १४५)

सपओग पु [सप्रयोग] सम्बन्ध, सयोग। (पचा १७०) सजमतवसपओगस्स।

सपज्ज पु [स+पद्] सम्पन्न होना, प्राप्त होना, सिद्ध होना। (प्रव ६) सपिंड अ [सम्प्रति] इस मनय,अब। (स ३८५) सपिंड य अणेयवित्यरिवसेस। -काल पु [काले] वर्तमानकाल। सपिंडकाले भणिज्ज रूविमण। (स ज वृ १८६)

सपण्ण वि [सपन्न] युक्त, सम्बद्ध, पूर्णता को प्राप्त। णाणभक्तिसपण्णो। (पचा १६६)

संपद अ [साम्प्रतम्] अधुना, अब, इस समय। (निय ३२) भावि सपदा समया।

सपिद देखो सपिड (बो २७) चउणा गदि सपिद मे। सपिरक्क सक [सपिर+ईस्] सम्यक्परीक्षा करना, अच्छी तरह से जॉचना। (द्वा १८) अपत्तमिदि सपरिखेज्जो। सपरिखेज्जो (वि /आ प्र ए द्वा १८)

सपसस वि [सप्रशस] प्रशसायोग्य। (चा १३) उच्छाहभावणासपसससेवा। (चा १४)

सपुण्ण वि [सपूर्ण] पूर्ण, पूरा, सम्पूर्ण। (प्र चा ७२, निय १४७) -सामण्ण न [श्रामण्य] सम्पूर्ण श्रमणता, सम्पूर्ण साधुपन। इह सो सपुण्णसामण्णो। (प्रव चा ७२)

सबध पु [सम्बन्ध] ससर्ग, सग, सगति, सयोग। (स ५७) एएहि य सबधो।

सबिध वि [सम्बन्धिन्] सम्बन्ध रखने वाला। मादुपिदुसजणभिच्चसबिधणो। (द्वा ३)

सबद्ध वि [सम्बद्ध] सहित, युक्त। (प्रव ९१,८९) दव्यक्तणाहिसबद्ध।(प्रव ८९)

सभव अक [स+भू] सभावना होना, उत्पन्न होना। आदेसवसेण सभवदि। (पचा १४) सभवदि (व प्र ए पचा १४)

सभव पु [सभव] उत्पन्न, उत्पत्ति। (प्रव १७,५१)

ि ठिदिसभवणाससबद्धो। (प्रव न्ने ७) -परिबिज्जिद वि [परिवर्जित]

उत्पत्ति रहित। (प्रव १७) -विहीण वि [विहीन] उत्पत्ति से

रहित। भगो वा णित्य सभवविहीणो। (प्रव ने ८)

सभास पु [सभाष] सभाषण, वार्तालाप, समालाप। (प्रव चा ५३) लोगिगजणसभासा।

सभूद वि [सभूत] उत्पन्न, सजात, पैदा हुआ। (पचा १४८,

प्रव ज्ञे ६०) जोगो मणवयणकायसभूदो। (पचा १४८)

समूढ वि [समूढ] जड़, विमूढ, मुग्ध। आदवियप्प करेदि समूढो। (स २२)

सवच्छर पु [सवत्सर] वर्ष, साल। (पचा २५) मासोदुअयणसवच्छरो ति। (पचा २५)

सवर पु [सवर] कर्मनिरोघ, नूतन कर्माप्रव का अभाव, सात तत्त्व एव नव पदार्थों का एक भेद। (पचा १०८, स १३, निय १००, द्वा २, भा ५८) आदा मे सवरो जोगो। (स २७७) चल, मलिन और अगाढ दोषों को छोडकर सम्यक्त्वरूपी दृढ़कपाटों के द्वारा मिथ्यात्वरूपी आम्रवद्वार का निरोध होना सवर है। (द्वा ६१) -जोगपु[योग]सवर का योग।(पचा १४४) -भावविमुक्क वि [भावविमुक्त] सवर के भाव से रहित। (द्वा ६५)-हेदु पु [हेतु] सवर का कारण। (द्वा ६४) सवर का हेतु ध्यान है। शुद्धोपयोग से जीव के धर्मध्यान और शुक्लध्यान होते है।

सवरण न [सवरण] निरोध, आवरण, आच्छादन। (पचा १४३, द्वा ६३) समस्त परद्रव्यों का त्याग करने वाले व्रती पुरुष के जब पुण्य और पाप दोनों प्रकार के योगों का अभाव हो जाता है। तब उसके शुभ और अशुभ कर्मों का सवरण होता है। (पचा १४३) शुभयोग की प्रवृत्ति, अशुभयोग का सवरण करती है। (द्वा ६३) सबुक्क पु [शम्बूक] क्षुद्र श । सबुक्कमादुवाहा। (पचा १४४) ससग्ग पु स्त्री [ससर्ग] सम्बन्ध, सम्मिश्रण, सपर्क, सगति। ससग्ग

रायकरण च।(स १४८)

ससण न [शसन] प्रशसा। (चा ११) मग्गणगुणससणाए।

ससत्त वि [ससक्त] ससर्ग, अनुरक्त। (चा ३५)-बसिंह स्त्री [वसित] अनुराग पूर्ण निवास स्थान,निवास स्थान से राग। (चा ३५)

ससय पु [सशय] सन्देह, शङ्का। ससयविमोहविब्मम। (निय ५१) ससर सक [स+सृ] चक्कर काटना, परिभ्रमण करना। (पचा २१ प्रव ज्ञे २८, मो ९५) ससारे ससरेइ सुहरहिओ। (मो ९५) ससरेइ (व प्र ए) ससरमाण (व कृ पचा २१)

ससार पु [ससार] नरक आदि गित मे परिभ्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर में गमन,ससार,लोक,जगत्। (पचा १२८,स ११७, प्रव के २८,मो ८५,निय १०५,भा ८५,शी २२,द्वा २) जीव अपने ही शुभाशुभ कर्मों से मोह के द्वारा आच्छन्न हो कर्त्ता-भोक्ता होता हुआ , सान्त एव अनन्त ससार मे परिभ्रमण करता है। (पचा ६९) जीव जिनमार्ग को न जानता हुआ चिरकाल से जन्म, जरा,मृत्यु,रोग और भय से परिपूर्ण पाच प्रकार के ससार मे परिभ्रमण करता है। (द्वा २४)द्रव्य,क्षेत्र,काल,भाव और भव ये पाँच परिवर्तन ही ससार है। (विस्तार के लिए देखे- द्वा २५ से ३८) -कतार पु न [कान्तार] ससार रूपी जङ्गल।(शी २२) -गमण न [गमन] ससार गमन। (स १५४) -चक्क न [चक्र] ससार चक्र। (पचा १३०) -णिरोह पु [निरोह] ससार निरोध ससारणिरोहण होइ। (स १९२) -त्या पु न [अर्थ] 1 ससार का

प्रयोजन। 2 पु [स्य] ससारी, ससारस्य। जो खलु ससारत्यो। (पचा १२८) जो मनुष्य सूत्र के अर्थ से रहित है, वह हरिहर के सदृश होने पर भी स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। करोडों पर्यायों को द्यारण करता हुआ भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता वहीं ससारी है। (सू ८) -देह पु न [देह] ससार और शरीर। (स २१७) ससारदेहविसएस। पममुक वि [प्रमुक्त] ससार से पहित । ससारपमुक्काण। (स ६१) -भयभीद ससार से भयभीत। ससारभयभीदस्स। (निय १०५) -महण्णव पु न [महार्णव] ससाररूपी महासागर। (मो २६) -वण न [वन] ससाररूपी जङ्गल। भिमओ ससारवणे। (भा ११२) -विणास पु [विनाश] ससार का नाश। (मो ८५) ससारविणासयर। -समावण्ण वि [समापन्न] ससार को प्राप्त। (स १६०) ससारसमावण्णो। -सायर पु [सागर] ससारसमुद्ध। णग्गो ससारसायरे भमई। (भा ६८)

ससारि/ससारिण वि [ससारिन्] ससारी, नरक- तिर्यञ्च-मनुष्य-देव गति मे परिभ्रमण करने वाला। (पचा १२०, चा २०, भा ५१) भव्वा ससारिणो अभव्वा य। (पचा १२०) पचास्तिकाय मे मिथ्यादर्शन, कषाय और योग से युक्त जीव को ससारी कहा है। (पचा ३२)

सित वि [सित्रित] आश्रित,शरणगत। मिच्छत्तसित्रेण दु। (द्वा २८)

सिति वि [ससृति] ससार, जन्मन्। सुद्धणया सितिदी जीवा।

(निय ४९)

सिसिंदि वि [सिसिंदि] सिसिंदि, शुद्ध आत्मा की सिद्धि, आत्मसाधना। सिसिंदिराधसिद्ध। (स ३०४)

सहणण न [सहनन] शरीर रचना, अस्यि रचना, नामकर्म का एक भेद। (बो ४५, निय ४५) सठाणा सहणणा। (निय ४५)

सकल वि [सकल] सम्पूर्ण, पूर्ण, पूरा , सब । सकल सग च इदर। (प्रव ५४)

सकीय वि [स्वकीय] अपने, निज। सकीयपरिणामो। (निय ११०) सक्क पु [शुक] 1 सौधर्म नामक प्रयम देवलोक का इन्द्र, इन्द्र विशेष।(द्वा ५) -धणुपु [धनुष्] इन्द्रधनुष।(द्वा ५) 2 त्रि [शक्य] सभव,होने योग्य,अभिहित।(पचा १६८,स ८,प्रव ४८) जह णवि सक्कमणज्जो। (स ८)

सक्क अक [शक्] सकना, समर्थ होना, योग्य होना, शक्तिशाली होना। (स २२०) निय १५४, द २२ मो २१) णवि सो सक्कइ तत्तो। (स ३४२) सक्कइ/सक्कोइ/सक्किदि (व प्र ए निय १०६, द २२) सक्कए (व प्र ए मो २१)

सक्कार पु [सत्कार] सम्मान, आदर। (प्रव चा ६२)

सिकरिया स्त्री [सिकिया] किया सहित, सिकय। सह सिक्करिया हवति ण य सेसा। (पचा ९८)

सक्खाद अ [साक्षात्] प्रत्यक्ष, प्रकट, ऑखो के सामने। बहिरग जि हवेदि सक्खाद। (द्वा ७१)

सग वि [स्वक] आत्मीय, निजी, अपनी। (पचा १६७, स २३४,

प्रव ५४, निय १६७, मो ६१) सग सभाव ण विजहति। (पचा ७) -चरित/चरिय न [चरित्र] स्वचरित्र। (पचा १५६,१५८,) सो सगचरिय चरिद जीवो। (पचा १५८) -चारित न [चारित्र] निज आचरण,आत्मचारित्र। (मो ६१) -दब्ब पु न [द्रव्य] स्वद्रव्य, निजद्रव्य। (निय ५०) सगदव्यमुवादेय। -पज्जय पु [पर्याय] स्वपर्याय, निजपर्याय। (प्रव क्रे ४) गुणेहि सगपज्जएहि चितेहिं। -परिणाम पु [परिणाम] स्वपरिणाम, निजस्वभाव। (पचा ८९, स ७७, प्रव क्रे ७५) सगपरिणामेहि जायते। (प्रव क्रे ७५) -क्शाव पु [भाव] निजभाव। कोहादिसगद्भाव। (निय ११४) -समय पु [समय] स्वसमय, स्वसिद्धान्त। ते सगसमया मुणेदव्या। (प्रव क्रे २) जो आत्मस्वरूप मे स्थित है, वह स्वसमय है। (प्रव क्रे २)

सम्ग पुन [स्वर्ग] देवों के निवास स्थान, देवलोक। (सू ८,मो २३, प्रव ६६) सग्ग तवेण सब्बो वि। (मो २३) -सुह न [सुख] स्वर्ग सुख। शुभपयोग से युक्त स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। सुहोवजुत्तो व सग्गसुह। (प्रव ११)

सग्गय वि [सग्रन्थ] परिग्रह सहित।सायार सग्गथे। (चा २१) सचित्त वि [सचित्त] सजीव, चेतना सहित। (स २०,चा २२) सचित्ताचित्तमिस्स वा। (स २०)

सचेल वि [सचेल] वस्त्रसहित। (सू २७) - अत्य पु [अर्थ] वस्त्र के निमित्त। समुद्दसलिले सचेलअत्येण। (सू २७)

सन्त न [सत्य] 1 यथार्थ कथन, धर्म का एक भेद, व्रत का एक

भेद, सत्य। (स २६४, शी १९) जीवदया दमसच्च। (शी १९) 2 न [सत्त्व] सत्ता, अस्तित्व, सत्त्व। सच्चेव य पज्जओ ति वित्यारो। (प्रव क्रे १५)

सिबत वि [सचित्त] सजीव,चेतना,गुणवाला।(स २२०), भा १०२, मो १७) सच्चित्ताचित्ताण। (स २४३)

सञ्चेयण वि [सचेतन] सजीव,चेतना सहित! सञ्चेयणपञ्चक्ख! (सू४)

सच्छद वि [स्वच्छन्द] स्वेच्छानुसार चलने वाला, उन्मार्गी। जो विहरइ सच्छद। (सू९)

सजण पु [स्वजन] सगा, कुटुम्बी। मादुपिदुसजण। (द्वा ३)

सजीव वि [सजीव] सचेतन, जीव सहित। (चा २९) -दब्ब पुन [द्रव्य] सजीव द्रव्य।सजीवदव्वे अजीवदव्वे य। (चा २९)

सजोइ/सजोगि पुन [सयोगिन्] अर्हन्त, सयोगी, तेरहवा गुणस्यान वालों की सज्ञा विशेष। -केबिल वि [केविलन्] सयोगकेवली। (बो ३१) सजोइकेविल य होइ अरहतो। (बो ३१) चौतीस अतिशय रूप गुण एव आठ प्रातिहार्य तेरहवें गुणस्थान मे रहने वाले सयोगकेवली के होते है।

सजोग्म वि [स्वयोग्य] अपने योग्य, अपने लायक। चरिय चरउ सजोग्म। (प्रव चा ३०)

सज्झाय पु [स्वाध्याय] शस्त्र पठन, आवर्तन। (निय १५३, बो ४३) वचनमय प्रतिक्रमण वचनमयप्रत्याख्यान, वचनमय नियम और वचनमय आलोचना स्वाध्याय है। (निय १५३) स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ये पॉच भेद भी कहे गये है।

' सिंड स्त्री [षष्ठि] साठ, सख्या विशेष। सिंडी चालीसमेव जाणेह। (भा २९)

सड वि [षट्] छह, सख्या विशेष । छज्जीव सडायदण णिच्च। (भा १३२)

सडण वि [शटन] सड़ना, गिरना, विशरण। (द्वा ४४, भा २६) सडणप्यडणसहाव। (भा २६)

सणिधण न [सनिधन] अनादिसान्त। अणादिणिधणो सणिधणो वा (पचा १३०)

सण्णा स्त्री [सब्बा] चेतना, होश, आसक्ति। (पचा १४१, प्रव जे ४८, निय ६६, भा ११२) सण्णाओ य तिलेस्सा। (पचा १४०) आहारसब्बा, भयसब्बा और परिग्रह सब्बा ये चार सब्बाऍ है।

सण्णाण न [सद्ज्ञान] सम्यग्ज्ञान। (निय १२, चा ४२, भा ३१, मो ३८)तत्त्वज्ञान का ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। तच्चग्गहण हवइ सण्णाण।(चा ३८)जीव और अजीव के भेद की जानना सम्यग्ज्ञान है। (चा ४१)सशय,विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान सम्यग्ज्ञान है।(निय ५१)हेयोपादेय तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त होना सम्यग्ज्ञान है।(निय ५२)सम्यग्ज्ञान के चार भेद है-- मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय। (निय १२)

सण्णाणी वि [सद्ज्ञानी] सम्यग्ज्ञानी। (चा ३९) जो मनुष्य जीवादि

का विभाग जानता है, वह सम्यम्बान है। जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी। (चा ३९)

सण्णि वि [सब्बिन्] सञ्जायुक्त, सङ्गी। (बो ३२) भवियासम्मत्तसण्णिआहारे। (बो ३२)

<mark>सण्णिद</mark> वि [सब्जित] स्वरूपयुक्त, सम्वेत, युक्त। सभवठिदिणाससण्णिदट्ठेहि। (प्रव ज्ञे १०)

सिंगिहित वि [सिन्निहित] उद्यत, तत्पर, लगा हुआ, समीपस्य। (निय १२७) जस्स सिंगिहिदो अप्पा। (निय १२७)

सत्त पु न [सत्त्व] 1 प्राणी, जीव, चेतन। (स २४७,२५३,२५९,२६०,२६१,भा १३५) णाणी सत्तो दु विवरीदो। (स २५३) 2 वि [सप्तन्] सात, सख्या विशेष। (स १७५, निय १६, भा ९) सत्तसुणरयावासे। (भा.९) -भगपु [भद्ग] सात विकल्प, स्याद्वाद से कथन करने मे प्रयुक्त पद्धति के भेद। (पचा ७२) -विह वि [विघ] सात प्रकार। सत्तविहा णेरइया। (निय १६) 3 वि [दे] गत, गया हुआ, झरता हुआ। पित्ततसत्तकुणिमदुग्गघ। (भा ४२)

सत्ता स्त्री [सत्ता] सद्भाव, अस्तित्व, विद्यमानता। (पचा ८,प्रव ज्ञे १३) सत्ता सळ्यपयत्या। (पचा ८)

सित स्त्री [शक्ति] सामर्थ, बल, विद्याविशेष। (प्रव चा ५३, सू १२) सत्तीसएहिं सजुत्ता। (सू १२) -विहीण वि [विहीन] शक्तिहीन। (निय १५४)

सतुपु [शत्रु] रिपु, दुश्मन, वैरी। (बो ४६, मो ७२, प्रव ज्ञे १०१)

सत्तुमित्ते य समा। (बो ४६)

सत्य पुन [शास्त्र] 1 ग्रन्थ, आगमग्रन्थ, सिद्धात ग्रन्थ। (स ३१७, ३९०, प्रव ८६) सत्थ णाण ण हवइ। (स ३९०) 2 न [शस्त्र] हथियार, आयुध। (स २३७,२४२,भा २५) करेदि सत्येहिं वायाम। (स २४२) -गहण न [ग्रहण] शस्त्रग्रहण। (भा २५) सद वि [सद्] 1 विद्यमान, अस्तित्व। (पद्मा ५४,

प्रव ३७,स ३२३) कुव्वदि सदो विणास। (पचा ५५) 2 वि [सत्] अच्छा, सुन्दर। 3 वि [सत्] स्वामाविक भाव। 4 पुन [शत्] सौ सख्या विशेष। इदसदवदियाण। (पचा १)

सदा अ [सदा] हमेशा, निरन्तर, सदैव। (पचा ४८,स ८,प्रव ८) अक्खातीदस्स सदा। (प्रव २२)

सदेहमल न [स्वदेहमात्र] अपने शरीर प्रमाण, शरीर के बराबर। सदेहमल पभासयदि। (पचा ३३)

सद्द पुन [शब्द] ध्वनि, आवाज। (पचा ७९,स ३७१,प्रव ५६) सद्दो खघप्पभवो। (पचा ७९) -कारण न [कारण]शब्द का कारण सहकारणमसद्द। (पचा ८१) -ण्हु वि [त्र] शब्द का जाता। (पचा ११७) -त वि [त्व] शब्दत्व, ध्वनिपना। पोग्गलदव्व सद्तत्तपरिणय। (स ३७४) -वियार पु [विकार] शब्द विकार। (बो ६०)

सहस्य वि [स्वद्रव्य] निजद्रव्य, उत्तम द्रव्य। (प्रव जे ३,१५,मो १६) सहव्वरओ सवणो।(मो १४) सहह सक [श्रदु+धा] श्रद्धान करना, विश्वास करना।

(पचा १६३,प्रव ६२, स २७५,भा ८४,चा १८) सद्दृहि ण सो समणो। (प्रव ९१) सद्दृहिद (व प्र ए स १७) सद्दृहमाणो (व कृ प्रव चा ३७) सद्दृहेह (वि /आ म ब भा ८७,सू १६) सद्दृहेदच्य (वि कृ स १८)

सद्दहण न [श्रद्धान] श्रद्धा, विश्वास। (पचा १०७, प्रव चा ३७, निय ५१, मो ९१) सद्दहणादो हवेड् सम्मत्त। (निय ५)

सिंदिडि स्त्री [सद्दृष्टि] सम्यग्दृष्टि। (स २३२, सू५) जो मनुष्य जिनेन्द्र द्वारा कथित सूत्र के अर्थ को जीव,अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थों को तथा हेय-उपादेय तत्त्व को जानता है, वह वास्तव में सम्यग्दृष्टि है। (सू५)

सद्धा स्त्री [श्रद्धा] आदर, सम्मान। सुदसणे सद्धा। (चा १४) सपज्जय वि [सपर्याय] पर्याय सहित। सपज्जय दव्वमेक वा।

(प्रव ४८)

सपदेसत्त वि [सप्रदेशत्व] प्रदेशपने से सहित। अत्थित्त सपदेसत्त। (निय १८१)

सपयत्य वि [सपदार्थ] पदार्थ सहित। (पचा १७०)

सपर पु [स्व-पर]1 अपना और दूसरा। (निय १७१, बो ९) 2 पु [सपर] पराधीन। सपर बाधासहिद।(प्रव ७६)

सपरावेक्ख [सपरापेक्ष] दूसरे की अपेक्षा से सहित । (निय १५, मो ९३)

सप्पडिवक्ख वि [सप्रतिपक्ष] प्रतिपक्ष से युक्त, विरुद्ध सहित। सप्पडिवक्खा हवदि एक्का। (पचा ८) सिप न [सर्पिस्] घृत, घी। (निय २२)

सप्परिस पु [सत्पुरुष] सज्जन मनुष्य। णिट्ठुर कडुय सहति सप्परिसा। (भा १०७)

सम्भाव/सभाव पु[स्वभाव] 1 प्रकृति, निसर्ग, स्वभाव, यथार्थदशा। (पचा ५२, ६५, प्रव के ५०) दव्वस्स य णत्यि अत्य सब्भावो। (पचा ११) -समबद्धिद वि [समवस्थित] स्वभाव मे स्थित। (प्रव के ५०) सभावसमवद्धिदो हवदि। (प्रव के ५०) 2 पु [सद्भाव] अस्तित्व भाव, सत्तास्वरूप। (पचा ५३, प्रव २) सब्भावपरूवगो हवदि णिच्व। (पचा १०१)

सभावणा स्त्री [सभावना] भावना सहित, चिन्तन सहित। (मो ७१)

सम्भूद वि [सद्भूत] सत्तास्वरूप, अस्तित्वमय। अत्यो खलु होदि सम्भूदो। (प्रव १८)

सम पु [शम] 1 समता, समभाव। (प्रव ७,पचा १०७, निय १०९, बो ४६, मो ७२) परिणामो अप्पणो हु समो। (प्रव ७) राग, देष और मोह से रहित आत्मा का परिणाम ही सम है। (प्रव ७) -भाव पु [भाव] समताभाव, शान्तभाव। चारित्त समभावो। (पचा १०७) 2 पु [श्रम] परिश्रम, खेद, थकावट। तण्हया वा समेण वा रूढ । (प्रव चा ३१) 3 वि [सम] समान, तुल्य, सदृश्य, उदासीन। (प्रव जो १०४, निय ११०, शी १) साहीणो समभावो। (निय ११०) -लोडकाचण पु न [लोष्ट-काळ्वन] पत्थर और स्वर्ण मे समानता। (प्रव चा ४१) - सुहदुक्ख पु न [सुख दुख]

सुख-दु ख मे समानता। (पचा १४२, प्रव १४)

समअ पु [समय] 1 समय, काल, अवसर, काल विशेष।
(स २१६, प्रव जो ४७, पचा २५) सभए समए विणस्सदे उहय।
(स २१६) समय अप्रदेश है । जब एक प्रदेशात्मक
पुद्गलजातिरूप परमाणु मन्द गति से आकाश द्रव्य के एक प्रदेश
से दूसरे प्रदेश के प्रति गमन करता है तब समय होता है।
(प्रव जो ४६)2 लोक,विश्व। समवाओ पचण्ह समउत्ति
जिणुत्तमेहिं पण्णत्त।(पचा ३)जीव,पुद्गल,धर्म,अधर्म और
आकाश इन पाचो का समुदाय भी समय है। (पचा ३) 3 देखो
ममय।

समत वि [ समन्त] विश्वव्यापी,पूर्ण,समस्त।(प्रव २२,४७) नमतसव्यक्खयगुणसमिद्धस्स। (प्रव २२)

ननरातव्यक्षयपुगतानकः त्या (४५ ११) एककार विक्रियानाः उत्तर कथितः

समक्खाद वि [समाख्यात] उक्त, कथित,अभिव्यक्त। (प्रव ३६, प्रव ज्ञे ६, निय २) णेय दव्व तिहा समक्खाद। (प्रव ३६)

**समग** अ [समकम्] युगपत्, एक साथ। ते ते सव्वे समग समग। (प्रव ३)

समग्ग वि [समग्र] पूर्ण, समस्त। सपदेसेहि समग्गो। (प्रव जे ५३)
 समज्जिक वि [समर्जित] उपार्जित, एकत्रित, सकलित।
 (निय ११८)

समण पुस्त्री [श्रमण] निर्ग्रन्थ, मुनि,साधु, यति, भिक्षु। (पचा २, प्रव १४,लि ४,भा ५१) समणो समसुहदुक्खो। (प्रव १४) जिसे शत्रु और मिर्जो का समन समान हो, सुख एव दु ख समान हो, प्रशासा एव निंदा समान हो, पत्थर और स्वर्ण एक समान हो तथा जो जीवन और मरण में समभाव वाला हो, वह श्रमण है। -मुहुग्गदमष्ट पु [मुखोद्गतार्थ] श्रमण के मुख से उत्पन्न अर्थ। (पचा २) -लिग न [लिक्क] श्रमणलिक्क, श्रमणचिह्न। वोच्छामि समणलिग। (लि १)

समणी स्त्री [श्रमणी] श्रमणी, आर्यिका, साध्वी। (प्रव चा ज वृ २५) समणीओ तस्समाचारा।

समत्त वि [समस्त] परिपूर्ण, सम्पूर्ण। जाद सय समत्त। (प्रव ५९) समद वि [समत ] समानता, सदृशता। समदो दुराधिगा जदि। (प्रव ने ७३)

समदा वि [समता] साम्यभाव,रागद्वेष का अभाव समदारहियस्स। समणस्स। (निय १२४)

समइव वि [स्वमार्दव] निजमृदुता, स्वकीय मार्दव। (निय ११५) समइवेणज्जवेण माय च। (निय ११५)

समिष सक [सम्+अघि] अध्ययन करना, ज्ञान करना। (प्रव ८६) तम्हा सत्य समिष्ठदव्व। (प्रव ८६) समिष्ठदव्व (विकृ प्रव ८६) समिष्ठह्व वि [श्रमाभिहत] श्रम से खिन्न। (प्रव चा ३०)

समभुति स्त्री [समभुक्ति] सम्यक् आहार, अच्छा भोजन। समभुत्ती एसणासमिदी। (निय ६३)

समय पु [समय] 1 काल, अवसर। (पचा १६७,स १७०, प्रव ज्ञे ४९, भा ३५, निय ३१) समयस्स सो वि समयो। (प्रव ज्ञे ५०) 2 आत्मा। समयमिण सुणह बोच्छामि। (पचा २) 3 आगम, सिद्धान्त, मत। समयस्स वियाणया विति। (स ३७) -सार पुन [सार] समयसार, ग्रन्थ विशेष, परमार्थग्रन्थ। (स १४२) जो सब नयपक्षों से रहित है वह समयसार है। (स १४४)

सम्बन्ति पु [समवर्त्तिन्] तादात्स्य सम्बन्ध, धारावाही। (पचा ५०) सम्बन्ध/समबाय पु [समवाय] सम्बन्धविशेष,सम्मिलन, सपर्क, विच्छेद्यसयोग। (पचा ४९, प्रव १७) गुण एव गुणी के बीच वनादि काल से जो समवर्तित्व तादात्स्य सम्बन्ध पाया जाता है, वह समवाय है। (पचा ५०) समवत्ती समवाओ।

साबेद वि [समवेत] समुदित, एकमेक। समवेद खलु दव्य। (प्रव जे १०)

सम्बण्ण वि [समापन्न] सयोग, सप्राप्तः। समवण्णा होइ चारितः। (चा ३)

समस्सिद वि [समाश्रित] आश्रय मे स्थित, आश्रित। फासेहिं समस्सिदे सहावेण। (प्रव ६५)

रमाण वि [समान] सदृश, तुल्य। (पचा ९६, द २६) दोण्णि वि होति समाणा। (द २६) -परिणाम न [परिणाम] समान परिणाम, सदृशमाप। अपुणक्यूदा समाणपरिणामा। (पचा ९६)

समादद सक [समा+दा] ग्रहण करना, स्वीकार करना, अङ्गीकार करना। (पचा ९९,१७१) चित्त उभय समादियदि। (पचा ९९) समावणम पु [श्रमापनक] थकावट दूर करने वाला। समणेसु

समावणको । (प्रव चा ४७)

समावण्ण देखो समवण्ण। विव्वेयसमावण्णो। (स ३१८)

समायर सक [समा+चर्] आचरण करना। (भा ३०,७७) त रयणत्त्रय समायरह। समायरह (वि /आ म ब भा ३०)

समारद्ध वि [समारद्ध] प्रारम्भ, आरम्भ, शुरुआत्। (प्रव ज्ञे ३२, प्रव चा ११) कम्म जीवेण ज समारद्ध। (प्रव ज्ञे ३२)

समास पु [समास] सक्षेप, सकोच, सम्मिश्रण, समाहार। (स ३५३,३६०,बो २,द १,मो १३) वत्तव्व से समासेण। (स ३६०)

समास अक [सम्+आस्] रहना,बैठना,प्राप्त होना। (प्रव ५) पहाणासम समासेज्ज। समासेज्ज (वि उ ए प्रव ५)

समाहि पु स्त्री[समाधि] चित्त की स्वस्थता, समभाव। (निय १४४, भा ७२) समाहि पडिवज्जए। (निय १०४)

समाहिद वि [समाहित] सयुक्त, तन्मय, तत्पर। तिहिं तेर्डि समाहिदो हु जो अप्पा। (पचा १६१)

समित वि [शमित] शान्त किया हुआ, शान्त। (प्रव चा ६८)
-कसाय पु [कषाय] कषायों से शान्त, जिसकी कषायें शान्त हो
गई हो। समिदकसायों तवोधिगो चावि। (प्रव चा ६८)

सिमिदि स्त्री [सिमिति] सम्यक्प्रवृत्ति, उपयोगपूर्वक की जाने वाली प्रवृति। (स २७३, प्रव चा ८, निय ११३, सू २१) नियमसार मे पाच सिमितियों का विवेचन पृथक्-पृथक् रूप में किया गया है। (देखो-६१ से ६५)

समिब वि [समृद्ध] अतिशय सम्पत्तिवाला, घनवान्। (प्रव २२)

समिबि स्त्री [समृद्धि] वृद्धि, अतिशयवृद्धि।

समुग्गद वि [समुद्गत] समुत्पन्न, समुद्भूत।

समुद्दिद वि [समुत्थित] सम्यक् प्रयत्नशील, उद्यमी, एक साथ उत्पन्न। (प्रव ७९, प्रव ज्ञे १०७) तीसु जुगव समुद्दिदो जो दु। (प्रव चा ४२)

समुद्द पु [समुद्र] समुद्र, सागर। (सू २७) -सिनन न [सिलिल] समुद्र जल, सागर का पानी। समुद्दसिलले अचेलअत्थेण। (स २७)

समुद्दिह वि [समुदिष्ट] कथित, प्रतिपादित। (निय ११०,१८२) सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्दिद्वा। (निय १८२)

समुभव पु [समुद्भव] उत्पन्न, उत्पत्ति, जन्म। (प्रव ७४, निय ३८) परिणामसमुभवाणि विविहाणि। (प्रव ७४)

समुबगद वि [समुपगत] प्राप्त हुआ, समीप आया। मग्ग जिण भासिदेण समुवगदो। (पचा ७०)

समूह पुन [समूह] समुदाय, राशि, समूह।

सम्म वि [सम्यञ्च] 1 सत्य, सच्चा, यथार्थ, समीचीन। सम्मादिही जीवो। (स २२८) -दिहि/दिहि स्त्री [दृष्टि] सम्यक् दृष्टि। (स २०२) -द्दसण न [दर्शन] सम्यग्दर्शन। (स १४४, द ३३, चा १८) सम्यग्दृष्टि जीव अपने आपको ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ, उदयागत रागादिभाव को कर्मविपाक जानकर छोड़ता है। (स २००) 2 न [साम्य] समता, समानता, निष्पष्ठता, सामञ्जस्य। (प्रव ५,

निय १०४) उवसपयामि सम्म। (प्रव ५)

सम्म अ [सम्यक्] अच्छी तरह, यथार्थरूप मे, वास्तव मे, भलीभॉति। (पचा ४८, प्रव ८१, सू १, चा २, भा १४८, बो १४) सम्म जिणभावणाजुत्तो। (भा १४८)

सम्मत्त पुन [सम्यक्त्व] समकित, सम्यग्दर्शन, यथार्यश्रद्धान। (पचा १०७, स १३, निय ५, चा ६, बो ५७, भा १४३, सू १४, द २०, मो ४०) धर्म आदि द्रव्यों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। (पचा १६०)जीवादि सात तत्त्वौ पर श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व है और शुद्ध आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व है। (द २०) -गुज बसुद्ध वि [गुणविशुद्ध] सम्यक्त्व गुण से विशुद्ध। (बो ५२) सम्मत्तगुणविसुद्धो। - परणपरित न [चरणचरित्र] सम्यक्त्व के आचरण रूप चारित्र।(चा ८)-चरणभट्ट वि [चरणभ्रष्ट] सम्यक्त्व आचरण से भ्रष्ट। (चा १०) - चरणसुद्ध वि [चरणशुद्ध] सम्यक्त्वाचरण से शुद्ध। (चा ९) -णाणचरण न [ज्ञानचरण] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वारित्र। (निय ९१) सम्मत्तणाणचरणे। (निय १३४) -णाणजुत्त वि [ज्ञानयुक्त] सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त।(पचा १०६) -णाणरहिम वि [ज्ञानरहित] सम्यक्त्व और ज्ञान से रहित। (मो ७४) -पडिणिबद्ध वि [प्रतिनिबद्ध] सम्यक्त्व को रोकने वाला। सम्मत्तपडिणिबद्ध। (स १६१) -परिणद वि [परिणत] सम्यक्त्वरूप परिणत। सम्मत्तपरिणदो उण। (मो ८७) -पहुदिभाव पु [प्रभृतिभाव] सम्यक्त्वादि

सम्मत्तपहुदिभावा! (निय ९०) -रयणभट्ट वि [रत्नभ्रष्ट] सम्यक्त्वरूपी रत्न से भ्रष्ट। सम्मत्तरयणभट्टा। (द ४) -विरहिय वि [विरहित] सम्यक्त्व से रहित। (द ५) सम्मत्तविरहियाण। (द ५) -विसुद्ध वि [विसुद्ध] सम्यक्त्व से विशुद्ध। वयसम्मत्त विसुद्धे। (बो २५) -सिललपवह वि [सिलल-प्रवह] सम्यक्त्व जल से प्रवाहित। सम्मत्तसिललपवह। (द ७)

सम्मद्दसण न [सम्यग्दर्शन] सम्यग्दर्शन। (द ३३, बो ४०)

सम्माइडि/सम्मादिडि स्त्री [सम्यग्दृष्टि] सम्यग्दृष्टि। (स २३०, मो १४, भा ३१) सम्माइडी हवइ जीवो। (स ११)

सम्मूह सक [समा+इ] इंकट्ठा करना, एकत्रित करना। सम्मूहदि रक्खेदि य। (लि ५)

सय अक [शी/स्वप्] सोना, शयन करना। (भा ११३)

सय वि [स्वक] निजी, आत्भीय। (स ३६१-३६३) जीवो वि सयेण भावेण। (स ३६२)

सय अ [स्वय] आप, निज। (पचा ७८, स ९१, प्रव ५५) - अप्या पु
[आत्मन्] स्वय आत्मा, स्वय अपना। अह सयमप्पा परिणमदि।
(स १२४) - एव अ [एव] स्वय ही, अपने आप ही। भूदो
सयमेवादा।(प्रव १६) - भु पु [भू] ब्रह्मा, स्वय उत्पन्न।
(प्रव १६) हवदि सयमुत्ति णिदिद्वो।

सयण न [शयन] शय्या, विस्तर। (प्रव चा १६, बो ४५, द्वा ३) हिरण्णसयणासणाइ छत्ताइ। (बो ४५)

सपन वि [सकल] सम्पूर्ण,पूरा,सब,समस्त।(पचा ७५, निय ५,

बो २,भा १३३)ते रोया वि सयला।(भा ३८)-काल पु [काल] समय,प्रत्येक समय।(भा ९४)सहदि सयलकालकाएण।-गुण पु न [गुण] समस्तगुण। सयलगुणप्पा हवे अत्ता। (निय ५) - जण पु [जन] सभी लोग। सयलजणबोहणत्य। (बो २) -जीव प जिव समस्त जीव। खमेहि तिविहेण सयलजीवाण। (भा १०९) - णगा वि निम्न सभी वस्त्र रहित।दव्वेण सयलणग्गा। (भा ६७) -दोसणिम्मुक्क वि [दोषनिर्मुक्त] समस्त दोषों से रहित। (निय ४४) -बोसपरिचत्त वि [दोषपरित्यक्त] समस्त दोषों को छोड़ने वाला। रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो। (भा ८५) -परिचत्त वि [परित्यक्त] सभी से रहित। माणकसाएहि सयलपरिचत्तो। (भा ५६) - भाव पु भाव । सम्पूर्ण भाव। पुव्युत्तसयलभावा। (निय ५०) -सघ पु [सघ] समस्त सघ। णारयतिरिया य सयलसघाण। (भा ६७) -समत्य वि [समर्थ] पूर्ण शक्तिमान। खघ सयलसमत्य। (पचा ७५) -सुयणाण न [श्रुतज्ञान] सम्पूर्ण श्रुतुज्ञान। चउदसपुव्वाइ सयलसुयणाण। (भा ५२)

सया देखो सदा। सया विदियवय होइ तस्सेव। (निय ५७) सयास न [सयास] पास, निकट, समीप। त गरहि गुरुसयासे। (भा १०६)

सरण पुन [शरण] 1 आश्रय, स्यान। (मो १०४,१०५, भा १२३) तम्हा आदा हुमे सरण। (मो १०५) 2 न [स्मरण] स्मृति, याद। (चा ३५) सराग वि [सराग] रागसहित। चरिया हि सरागाण। (प्रव चा ४८)
पद्माण वि [प्रधान] सराग की मुख्यता, सरागमय। सो वि
सरागप्पधाणो से। (प्रव चा ४९)

सरि स्त्री [सरित्] सरिता, नदी। सरिदरितस्वणाइ सव्वतो। (भा २१)

सरिस/सरिस्स वि [सट्टश] समान, तुल्य। णियदेहसरिस्स पिच्छिऊण। (मो ९)

सरीर पुन [शरीर] देह, काय, तनु। (स ५०, निय ७०, भा ३७, बो ५१) आहारो य सरीरो। (बो ३३) -ग वि [क] शरीरसम्बन्धी। (निय ७०) काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती। (निय ७०) -गुण पुन [गुण] शरीर के गुण। (स ३९) -गुत्ति स्त्री [गुिति] कायगुित। (निय ७०) शरीर सम्बन्धी क्रियाओं को रोकना कायोत्सर्ग या कायगुित है। (निय ७०) -मित्त पु [मात्र] शरीरप्रमाण, शरीरमात्र। सरीरमित्तो अणाइणिहणो य। (भा १४७)

सलक्खण वि [सलक्षण] लक्षणसहित। छिज्जति सलक्खेहिं णियएहिं। (स २९५)

सलक्खणिय वि [सलक्षणिक] लक्षणसहित। (पचा १०)

सनिन पुन [सलिल] जल, पानी। (द ७, भा १२४, १५३) सम्मत्तसलिलपवहे। (द ७)

सल्त पुन [शल्य] पीड़ा, दुख। (निय ८७) -भाव पु [भाव] शल्यभाव। मोत्तूण सल्लभाव। (निय ८७) सल्लेहणा स्त्री [सल्लेखना] कषाय और शरीर के शमन करने की क्रिया, अनशन व्रत से शरीरत्याग का अनुष्ठान, शिक्षाव्रत का एक भेद। चउत्थ सल्लेहणा अते। (चा २६)

सवन [शव] मृत शरीर, शव। जीवविमुक्को सवओ। (भा १४२) सवण देखो समण। (सू १, द २७, भा १०७, मो १४) सवयाण सावयाण पुण सुणसु।(मो ८५) -त्तण वि [त्व] श्रमणपना, साधुता। सवणत्तण ण पत्तो। (भा ४५)

सबद वि [सव्रत] व्रतसहित। सोच्चासवद किरिय। (प्रव चा ७) सबसासत्त वि [स्ववशासक्त] स्वाधीन मुनियों मे आसक्त। सबसासत्त तित्य। (बो ४२)

सविसेस वि [स्वविशेष] अपनी विशेषता सहित। सविसेसो जो हि णेव सामण्णे। (प्रव ९१)

सविस्सरूब वि [सविश्वरूप] नाना प्रकार के स्वरूपों से युक्त। (पचा ८)

सविहव वि [स्ववैभव] निज वैभव, निजअनुभव। (स ५) दाएह अप्पणो सविहवेण।

सब्ब स [सर्व] सब, समस्त, सम्पूर्ण। (पचा ८२, स १५, प्रव ८८, निय २७, द १५, सू १०, बो २४, मो १७, भा १४३, द्वा १) णाण अप्पा सव्व। (स १०) - बाग पुन [अङ्ग] समस्त शरीर, शरीर के सभी अवयव। (बो ३७) - बादिचार पु [अतिचार] सभी अतिचार। (निय ९३) - आगमधर वि [आगमधर] समस्त आगमो का ज्ञाता। सगस्स सव्वागमधरो वि। (पचा १६७)

-आबाधविजुत्त वि [आबाधवियुक्त] सब पीड़ाओं से रहित! सव्वाबाधाविज्तो। (प्रव जे १०६) -कतित वि [कर्तृत्व] सभी प्रकार का कर्त्तापन। सो मुचदि सव्वकत्तित। (स ९०) - अम्म पुन [कर्मन्] समस्त कर्म, सकल कर्म। णिज्जरमाणोध सव्यकम्माणि। (पचा १५३) -काल पु [काल] सम्पूर्ण समय, सभी समय। (पचा ४०, प्रव जो ४) लोगो सो सव्वकाले दू। (प्रव जो ३६) -क्खगुणसिम्बा वि [अक्षगुणसमृद्ध] समस्त इन्द्रियों के गुणौं से सम्पन्न। (प्रव २२) - क्खसोक्खणाणहरू वि [अक्षसुखज्ञानाद्य] समस्त इन्द्रिय सुख और ज्ञान का भण्डार। (प्रव ज्ञे १०६) -गद वि [गत] सर्वगत, व्यापक। (प्रव २३,२६,५०) ण खाइय णेव सच्चगद। (प्रव ५०) -णयपक्खरहिद वि [नयपक्षरहित] सब नय पक्षों से रहित। सव्यणयपक्खरहिदो। (स १४४) - णाणदरिसी वि [ज्ञानदर्शिन्] सबको देखने जानने वाला, सर्वज्ञ। (पचा २८, स १६०) सो सव्वणाणदिरसी। (पचा २८)-ण्हु पु [ज्ञ] सर्वज्ञ, परमेश्वर। (प्रव १६) -तो अ [तस्] सब ओर से। (भा २१) -त्य अ [त्र] सर्वत्र, सभी जगह। (पचा १७२,स ३, प्रव ५१, बो ४७.५५) सव्वत्य अत्य जीवो। (पचा ३४) -दंसि वि [दर्शिन्] सर्वदर्शी, सर्वज्ञ। (चा १) सव्वण्ह् सव्वदसी। (चा १) -दब्ब पुन [द्रव्य] सभी द्रव्य,समस्तद्रव्य। (पचा १४२, स २१८, प्रव २१) सव्वदव्वेसु कम्ममज्ज्ञगदो। (स २१९) - दुश्ख पुन दिखी सभी दुख। (प्रव ८८,सू २७,व १७) ताह णियत्ताइ सव्वदुक्खाइ। (सू २७) - दो अ [तस्] सभी ओर से। (पचा ७३,

स १६०, प्रव जो ७६) पोग्गलकाएहिं सव्वदो लोगो। (स ६४) -दोस पू [दोष] समस्त दोष। (निय ९३) -धम्म पु न [धर्मन्] समस्त धर्म, सबधर्म। उवगृहणगो दु सव्वधम्माण। (स २३३) -पयहत्त वि [प्रकटत्व] सर्वरूप से प्रकटपना। जिणसमए सव्वपयडता। (निय २७) -पयत्य पु [पदार्थ] समस्त पदार्थ। सत्ता सव्वपयत्या।(पचा ८)-भाव पु [भाव] सभी भाव। (स २३२,निय ११९,द १५,प्रव ज्ञे १०५,पचा ९) ण दु कत्ता सव्बभावाण। (स ८२) -भूद वि भूत] समस्तप्राणी। इदियचक्खूणि सव्वभूदाणि। (प्रव चा ३४) -लोगदरिसि वि [लोकदर्शिन्] समस्त लोक को देखने वाला ! (पचा १५१, मो ३५) सव्वण्ह सव्वलोगदरिसी। (पचा २९) -लोगपदिमहिद वि [लोकपतिमहित] समस्त लोक के अधिपतियों से पूजित। सव्वण्हु सव्वलोगपदिमहिदो। (प्रव १६)-विअप्पाभाव वि [विकल्पाभाव] समस्त विकल्पों का अभाव।सव्वविअप्पाभावे। (निय १३८)-विरअ वि [विरत] सभी तरह से रहित,पूर्ण विरत। सव्वविरओ वि भावहि। (भा ९७) - सगपरिचत्त वि [सङ्गपरित्यक्त] समस्त परिग्रह से रहित। पव्यज्जा सव्वसगपरिचत्ता। (बो २४) -सगमुक्क वि [सङ्गमुक्त] सभी परिग्रह से मुक्त। (पचा १५८, स १८८) जो सव्वसगम्को। (पचा १५८) -सावज्ज वि [सावद्य] समस्त पापों से युक्त। विरदो सव्वसावज्जे। (निय १२५) -सिब वि [सिन्ह] सभी सिन्ह। (स १, द्वा १) वदित्तु सव्वसिद्धे। (स १) - हा अ [था] सर्वथा,

सब प्रकार से । (पचा ३५, मो २९, भा ६३) ववहार चयइ सव्वहा सव्व। (मो ३२)सव्वो (प्रएभा ३३) सव्वे (प्रबस १२८) सव्व (द्विएस १६०) सव्वे (द्विबपचा ३९) सव्वेहि (तृब मो २२) सव्वस्स (च /षएस ४) सव्वेसि/सव्वाण (च /ष बस २३१ भा १४३) सव्वम्हि (सएस २४२) सव्वेसु (सब प्रवचा ५९) सव्वा (प्रएस २६) सव्वाणि/सव्वाइ (द्विबप्रव ४९, भा २२)

सब्बण्हु पु [सर्वज्ञ] सर्वज्ञ, प्रभु। (पचा १५१, स १५२, प्रव १६, चा १) सव्वण्ह सव्वलोगपदिमहिदो। (प्रव १६)

ससक्ति वि [स्वशक्ति] अपनी शक्ति, निजबल। कुणइ तव सजुदो ससत्तीए। (मो ४३)

ससहर पु [शशहर] चन्द्रमा, चॉद। (भा १४५) -विंव वि [बिम्ब] चन्द्रमण्डल। ससहरविंव ख मडले विमले। (भा १४५)

सस्स न [शस्य] धान्य, चावल। (प्रव चा ५५, लि १६) - काल पु [काल] धान्य का समय। वीयाणि व सस्सकालिम्म। (प्रव चा ५५)

सस्सद/सस्सय वि [शाश्वत्] नित्य, अविनाशी,अविनश्वर। (पचा ३७, द्वा ४८) सो सस्सदो असदो। (पचा ७७)

सह अक [सह] सहन करना, झेलना। (भा ३८, सू १२, बो ५५) दस दस दो सुपरीसह सहदि। (भा ९४)

सह वि [सह] 1 सहिष्णु, सहन करने वाला। उवसग्गपरिसहसहा। (बो ५५) 2 अ [सह] साथ, सग, सहित। जइ जीवेण सहच्चिय। (स १३९)

सहज वि [सहज] स्वाभाविक, नैसर्गिक। (प्रव ६३, भा ११, द २४) आगतुअमाणसिय सहज। (भा ११) -उप्पण्ण वि [उत्पन्न] स्वाभाविक रूप से उत्पन्न। सहजुपण्ण रूव। (द २४) सहस/सहस्स पुन [सहस्र] हजार, सख्याविशेष। (द ३५, भा २८) -कोडि स्त्री [कोटि] हजारों करोड़। (द ५) -ड्र वि [अष्ट] एक हजार आठ। सहसङ्ख सुलक्खणेहिं सजुत्तो। (द ३५) -बार पु [बार] हजारों बार, हजारों समय। छावट्टिसहस्सवारमरणाणि। (भा २८)

सहाब पु [स्वभाव] प्रकृति, निसर्ग। (पचा १५८, स १९८, प्रव०३३, निय १०, भा १५३) कम्मसहावेण भावेण। (पचा ६२) -गुण पु न [गुण] स्वभाव गुण। त हवे सहावगुण। (निय २७)-ठाण न [स्थान] स्वभावस्थान। (निय ३९) उवसमणे सहावठाणा वा।(निय ४१)-णाण न [ज्ञान]स्वभाव ज्ञान। (निय १०,११) असहाय त सहावणाण त्ति। (निय ११)-णियद वि [नियत]अपने स्वभाव मे स्थित। जीवो सहावणियदो। (पचा १५५) -पज्जाय पु [पर्याय] स्वभाव पर्याय। परिणामो सो सहावपज्जायो। (निय २८) -पयिं स्त्री [प्रकृति] स्वभाव प्रकृति। कमलिणिपत्त सहावपयडीए। (भा १५३) -समयद्विद वि [समवस्थित] स्वभाव मे स्थिर रूप। सहावसमयद्विदो त्ति ससारे। (प्रव जे २८) -सिद्ध वि [सिद्ध] स्वभाव से निष्पन्न, स्वभाव मे प्रतिष्ठित। सोक्ख सहावसिद्ध। (प्रव ७१)

सिंहअ/सिंहर/सिंहिय वि [सिंहत] युक्त, समन्वित, सिंहत। (पचा ४२, भा १४५, द ३४, सू ११) गुणपज्जएहिं सिंहदो। (पचा २१)

सागार वि [सागार] गृहयुक्त, गृहस्थ। (स ४११, प्रव **जे १०**२) सागारणगारचरियया जुत्तो। (प्रव चा ७५)

साणुकप वि [सानुकम्प] दयाभावयुक्त, दयाभाव से पूर्ण । जीवो य साणुकपो । (प्रव ज्ञे ६५)

साद न [सात] सुख, आनन्द। (प्रव चा ५६) -अप्पग वि [आत्मक] सुखस्वरूप, आनन्दात्मक। भाव सादप्पग दि। (प्रव चा ५६)

साधिय वि [साधित] सिद्ध किया गया, निष्पादित। साधियमाराधिय च एयट्ट। (स ३०४)

साधीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतत्र, स्वाधीन। साधीणो हि विणासो। (स १४७)

साधु पु [साधु] मुनि, यति। साधूहि इद भणिद। (पचा १६४)

सामण न [सामग्र्य] सामग्री, परिग्रह। सामग्गिदियरूव। (द्वा ४) सामण्ण न[श्रामण्य] 1 श्रनणता, साघुपन। (प्रव ९१, निय १४७) सो सामण्ण चत्ता। (प्रव के ९८) - गुण पु न[गुण]श्रमणता के गुण। तेण दु सामण्णगुण। (निय १४७) 2 वि [सामान्य] साधारण, सामान्य। (स १०९) - पच्चय पु [प्रत्यय] सामान्य प्रत्यय, सामान्य कारण। सामण्णपच्चया खलु। (स १०९)

सामाइय न [सामायिक] सयमविशेष, समभाव, राग-द्वेष का अभाव, शिक्षाव्रत का एक भेद, प्रतिमाओं मे तीसरी प्रतिमा। (निय १०३, चा २३) जो समस्त सावद्य---पाप सहित कार्यों से विरत है, तीन गुप्तियों का धारक है तथा जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है उसके सामायिक होती है। (निय १२५)

सायर पु [सागर] समुद्र, रत्नाकर। सायरसलिला दु अहिययर। (भा १८,१९)

सायार देखो सागार। (चा २१, २३, भा ६६) सायार सग्गथे। (चा २१)

सार पुन [सार] 1 परमार्थ। (निय ३) भणिद खलु सारमिदि वयण। 2 वि [सार] उत्तम, रहस्य, श्रेष्ठ।(द २१,मो ४०)इय उवएस सार। (मो ४०)

सारंभ पु [सारम्भ] पाप कार्य। अह मोह सारभ। (चा १५) सारीरिय वि [शारीरिक] शरीर का, शरीर सम्बन्धी। सारीरिय च चत्तारि। (भा ११)

सालिसिक्य पु [शालिसिक्य] मच्छ विशेष, मत्स्य की एक जाति, तन्द्रलमत्स्य। मच्छो वि सालिसिक्य। (भा ८८)

सावज/सावग/सावय पुन [श्रावक] उपासक, अर्हद्भक्त गृहस्थ, विरताविरत सयम वाला। (निय १३४, द २७, चा २७, प्रव चा ५०, भा १४३) वीय उक्किट्ठसावयाण तु। (द १८) - धम्म पुन [धर्म] श्रावक धर्म।एव सावयधम्म। (चा २७) - सम वि [सम] श्रावक के समान। सुमलिणचित्तो ण सावयसमो सो। (भा १५४)

सासब/सासद/सासय वि [शाश्वत] नित्य, अविनश्वर। (मो ६,

निय १०२, बो ११) पावित हु सासय मोक्ख।(मो ८१) सासण न [शासन] 1 जिन शासन, आगम। (प्रव चा ७५, पचा ५७, भा ८३) बुज्झदि सासणमेय। (प्रव चा ७५) 2 आज्ञा, शासन।

साह सक [साघ्] सिद्ध करना, बनाना, वश मे करना। (निय १५५, सू १, चा ३१) साहति ज महल्ला। (चा ३१)

साहम्मि वि [साधर्मिन्] समान धर्म वाला, एक जाति के। साहम्मि य सजदेगु अणुरत्तो। (मो ५२)

साहा स्त्री [शाखा] वृक्ष की डाल! (द ११) -परिवार [परिवार] शाखापरिवार। साहापरिवारबहुगुणो होई। (द ११)

साहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतन्त्र। साहीणो समभावो। (निय ११०)

साहु पु [साघु] मुनि,श्रमण,यित। (पचा १३६,स ३३,प्रव ४, निय ५७, सू १२, भा ५६, मो १५) गुण- गणविहू सियगो हेयोवादेयणिच्छदो साहू। (मो १०२) साहू (प्रए मो १०२) साहू (प्रबसू १२, स ३१) साहु (द्विए स ३२) साहुणा (तृए स १६) साहुस्स (च / ष ए स ३३) साहूण (च / ष ब प्रव ४, सू १७) साहुसु (स ब पचा १३६)

सिंच सक [सिच्] सीचना, छिड़कना। वरखमसलिलेण सिचेह। सिचेह(वि/आ म ब भा १०९)

सिक्खा स्त्री [शिक्षा] उपदेश, अभ्यास, शिक्षण। दायारी दिक्खसिक्खा। (बो १७) -बय पुन व्रित] शिक्षाव्रत। सिग्ध न [शीघ्र] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त। पच्छा पावइ सिग्ध।

सिज्झ अक [सिघ्] सिद्ध होना, निष्पन्न, बनना, मुक्त होना। (प्रव चा ३७, सू २३, निय १०१, द ३, मो ८८, द्वा ९०) मूलविणट्ठा ण सिज्झति। (द १०) सिज्झति। सिज्झहि (व प्रणभा ४, निय ४, निय १०१) सिज्झति (व प्रब द ३) सिज्झिहि (भवि प्रण द्वा ९०) सिज्झिहि (भवि व आ म ए मो ८८)

सिद्ध वि [सिद्ध] 1 मुक्त, कृतकृत्य, निर्वाण प्राप्त। (पचा १३६, स २३३, प्रव ४, नि ७२, बो १२, भा १) शरीर से रहित मिद्ध है। देहविहूणा सिद्धा। (पचा १२०) -अत पु [अन्त] आगम, शास्त्र, सिद्धान्त। (स ३२२,३४७) जस्स एस सिद्धतो। (स ३४८) -आयदण न [आयतन] सिद्धायतन, जो विशुद्ध ध्यान तथा केवलज्ञान से युक्त है ऐसे जिस मुनिश्रेष्ठ के शुद्ध आत्मा की सिद्ध हो गई है, उस ममस्त पदार्थों को जानने वाले केवलज्ञानी को सिद्धायतन कहा है। (बो ६) -आलय स्त्री न [आलय] मिद्धस्थान, सिद्धशिला। ते सिद्धालयसुह जित। (शी ३८)! -आण न [स्थान] सिद्धस्थान, मुक्तिस्थान। सिद्धर्थान (बो १२) -णा पु[आत्मन्] सिद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा। जारिसिया सिद्धप्पा। (निय ४७) भित्त स्त्री [भिक्त] सिद्धभिवत। [स २३३] -सहाव पु [स्वभाव] सिद्ध स्वभाव। सव्वे सिद्धसहावो। (निय ४९) 2

आराधक, निष्पन्न, बना हुआ। ससिद्धिराधसिद्धः। (स ३०४)
सिद्धि स्त्री [सिद्धि] 1 मुक्ति, निर्वाण। (प्रव चा ३९, द २८, सू ८,मा ८६,मो ८५) तह विण पावइ सिद्धि। (सू १५) -गमण न [गमन] सिद्धि को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त। सिद्धिगमण च तेसि। (द २८) -यर वि [कर] सिद्ध को प्राप्त करने वाला। सम्मत्तं सिद्धियरं। (मो ८९) -सुह न [सुख] सिद्धि सुख,मोक्षसुख। जिणमुद्द सिद्धिसुह हवेइ। (मो ४७) 2 सिद्धि निष्पति। अजुदा सिद्धि ति णिदिद्वा। (पचा ५०)

सिष्मि स्त्री [शुक्ति] सीप, घोघा। सिष्पी अपादगा य किमी। (पचा १४४)

सिष्यिक वि [शिल्पिक] शिल्पी, कारीगर, मूर्तिकार। जह सिप्पिओ उचिद्व। (स ३५४)

सिर न [शिरस्] मस्तक, माथा, सिर। (पचा २, भा १) अभिवदिऊण सिरसा। (पचा १०५) सिरसा (तृ ए )

सिन/सिना स्त्री [शिला] चट्टान, पत्थर, शिला। सिलकहे भूमितले । (बो ५५)

सिलिट्ट वि [शिलष्ठ] बद्या हुआ, सम्बन्धित।

सिन पुं [भिव] 1 जिनदेव, तीर्थद्भर, सिद्ध। (भा २,१२४,१५०) णाणी सिवपरमेट्ठी। 2 न [भिव] कल्याण, शुभ। सय च बुद्धि-सिवमपत्तो। (स ३८२) 3 पु न [भिव] मुक्ति, मोक्ष। (सू २, चा ४१, भा ९३) भावो वि दिव्वसिवसुक्खभायणो। (भा ७४) -आलय न [आलय] मोक्षमहल। (चा ४१, भा ९३) -कर पु [कर] शकर, महादेव, शिवकर। (मो ६) -कुमार पु [कुमार] शिवकुमार, एक मुनि का नाम। (भा ५१) -पुरि स्त्री [पुरी] शिवपुरी, मुक्तिधाम। पथिय सिवपुरिपथ।(भा ६) -भूइ पु [भूति] शिवभूति, एक मुनि विशेष। णामेण य सिवभूई। (भा ५३) -मग पु न [मार्ग] शिवमार्ग, मुक्तिपथ। वट्टइ सिवमग्ग जो भव्वो। (सू २) -सुइ न [सुख] मोक्ष सुख, मुक्ति सुख।दिव्वसिवसुहभायणो होइ। (भा ६५)

सिवण/सिविण पुन [स्वप्न] स्वप्न। सिविणे विण रुच्चइ। (मो ४७)

सिसु पुन [शिशु] बालक, पुत्र। (भा ४१) -काल पु [काल] बाल्यकाल, बचपन। सिसुकाले य अमाणे।(भा ४१)

सिस्सपु स्त्री [शिष्य] विद्यार्थी, शिष्य। (प्रव चा ४८,द २) उवइड्डो जिणवरेहि सिस्साण। (द २) -गाहण न [ग्रहण] शिष्यों को स्वीकारना, शिष्य बनाना। सिस्सग्गहण च पोसण तेसि। (प्रव चा ४८)

सिंहाण पुन [दे] श्लेष्म, नाक का मल, कफ। सिहाण खेलसेओ। (बो ३६)

सिहि पु [शिखिन्] अग्नि, आग। चिरसचियकोहसिहि। (भा १०९) सीयल पु [शीतल] 1 शीतलनाथ, दसवे तीर्यद्भर। (ती भ ४) 2 वि [शीतल] ठण्डा, शीतल। णाणमय विमलसीयलसिलल। (भा १२४)

सील पु[शील] सदाचार, सच्चरित्र। (स २७३, निय ११३,

द १६, भा १२०, शी १) विषयों से विरक्त होना शील है। शील विसयविरागो। (शी ४०) - कुसन वि [कुशल] शील, सम्पन्न, शील में मिपुण। लावण्णसीलकुसलो। (शी ३६) - गुण पुन [गुण] शीलगुण। सीलगुणमिहदाण। (शी १७) - फल न [फल] शीलफल। (द १६) - मत वि [मन्त] शीलवान्। (शी २४) - बत वि [वन्त] शीलवान्। (द १६) - बद न [व्रत] शीलव्रत। सीलवदणाणरिहदा। (शी १४) - सिलन पुन [सिलल] शीलरूप जल। (शी ३८) - सहाव पु [स्वभाव] शीलस्वभाव। सीलसहाव हि कुच्छिद णाउ। (स १४९) - सिहय वि [सिहत] शीलसहित। तवविणयसीलसहिदा। (शी ३५)

सीस देखो सिस्स। (बो ६०,लि १८) णेह सीसम्मि वट्टदे बहुसो। (लि १८)

सीह पु [सिंह] केशरी, मृगराज, शेर। उक्किट्टसीहचरिय। (सू ९)
हु अ [सु] अतिशय, योग्यता, समीचीनता, अनुपम। (बो १३,
वा ४१,भा १५४,मो ८६)-इच्छिय वि [इच्छित]अच्छी तरह
वाहा गया। लहते ते सुइच्छिय लाह।(वा ४२)-कयत्य वि
[कृतार्थ]कृतकृत्य।ते धण्णा सुकयत्या।(मो ८६)-माइ स्त्री
[गिति] अच्छी गिति। सहव्वादो हु सुग्गई हवइ। (मो १६)
-चरित्त/ज्यारित न [चरित्र/वारित्र] निर्मल चारित्र। झाणरया
सुचरित्ता। (मो ८२) -णिम्मल वि [निर्मल] अत्यन्त निर्मल।
सुणिम्मल सुरगिरीव। (मो ८६) -तब पु न [तपस्] श्रेष्ठतप।
सुतवे सुसजमे सद्धा। (चा १६) -वंसण न [दर्शन] सम्यक्

श्रद्धान, समीचीनमत। सुदसणे सद्धा। (चा १४) -वाणन [दान] अच्छादान ।सुदाणदच्छाए। (चा ११) -धम्म पुन [धर्म] श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म। सजम सुधम्म च। (बो १३) -परिमल पु [परिमल] श्रेष्ठ सुगन्ध। अइसयवत सुपरिमलामोय। (बो ३८) -पित्र वि [प्रसिद्ध] अधिक विख्यात। सजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा। (चा ९) - भाव पु [भाव] अच्छाभाव। लब्भइ बोही सुभावेण । (भा ७४) -मरण न [मरण] सम्यक् मरण। भावहि सुमरणमरण। (भा ३२) -मिलण न [मिलिन] अत्यन्त मिलिन। सुमलिणचित्तो। (भा १५४) - मुक्ख पु [मोक्ष] श्रेष्ठ मुक्ति! जिणसम्मत्त सुमुक्खठाणा य। (चा८)-लक्खण न [लक्षण] अतिशय लक्षण। सहसद्व सुलक्खणेहिं सजुत्तो। (द ३५) -विसुद्ध वि [विशुद्ध] अत्यन्त पवित्र। (चा ४१, बो ३९, भा ६०) कसायमलवज्जिओ य सुविसुद्धो। (बो ३९) -विहिअ [विहित] अच्छी तरह कहा गया। अविणयणरा सुविहिय। (भा १०४) -बीयराय वि [वीतराग] राग रहित, क्षीण राग। सजमसुद्ध सुवीयराय च। (बो १५) -सजम पु [सयम] उत्तमव्रत। सुतवे सुसजमे भावे। (चा १६) -हाब पु भाव] अच्छा भाव। सुहावसजुत्तो। (भा ६१)

सुब्ज न [श्रुत] 1 शास्त्र विशेष, आगम, सिद्धान्त। सुअगुण सुअत्यि रयणत्त। (बो २२) 2 श्रुतज्ञान, ज्ञान का एक भेद। -णाणि वि [ज्ञानिन्] श्रुतज्ञानी, शास्त्रों का जानकार। सुअणाणि भद्दबाहू। (बो ६१) सुइर वि [सुचिर] पवित्र, निर्मल। जीवेण भाविया सुइर। (निय ९०) -काल पुन [काल] बहुत ममय तक। भुताइ सुदूरकाल। (भा९)

सुदर वि [सुन्दर] मनोहर, अच्छा। णिदति सुदर मग्ग। (निय १८५)

सुक्क न [शुक्ल] 1 शुभध्यान, ध्यान का एक भेद। (निय १२३)
- झाण न [ध्यान] शुक्ल ध्यान। धम्मझाणेण सुक्कझाणेण।
(निय १२३) 2 पु [शुक्ल] सफेद, श्वेत। तइया सुक्कत्तण पजहे।
(स २२२) - त्तण वि [त्व] शुक्लपना, सफेदी। (स २२२) 3 पु
[शुक्क] वीर्य, धातु विशेष। मसिट्टसुक्कसोणिय। (मा ४२)
सुक्ख न [सौख्य] सुख, आनन्द। (पचा १२२, निय १७८, मा ६०)
सुक्खाइ दुहाइ दव्यसवणो य। (मा १२६) - भायण पुन [भाजन]
सुख का पात्र। दिव्यसिवसुक्खभायणो। (भा ७४)

सुजणत वि [सुजनत्व] मनुष्यत्व। फलं अणुहवेइ सुजणत्ते। (निय १५७)

सुरहु अ [सुरहु] अच्छा, भली प्रकार, सुन्दर। (पचा २०, १४१, द ५, स ३१७, भा १३७) जीवेण सुरहु अणुबद्धा। (पचा २०) सुन्न सक [श्रु] सुनना। (पैचा ९५, स ३६०, प्रव ६२, निय ५४, बो २, भा ६६, मो १०६) समयमिम सुणह वोच्छाम। (पचा २) सुणइ (व प्र ए मो १०६) सुण/सुणसु (व /आ म ए स ३६०, ३७५) सुणिदूण (स कृ प्रव ६२) सुणत (व कृ पचा ९५) सुणह पु स्त्री [शुनक] कृक्कुर, कुत्ता। सुणहाण गहहाण य।

(शी २९)

सुण्ण वि [शून्य] 1 व्यर्थ, निष्फल। सुण्णमिदर च। (पचा ३७) 2 रिक्त, खाली, अभाव। सुण्ण जाण तमत्य। (प्रव के ५२) - आयारणिबास पु [आगारनिवास] शून्यागार निवास, अचौर्यव्रत की एक भावना। (चा ३४) - इर न [गृह] खालीघर, निर्जनघर। सुण्णहरे तरुहिहे। (बो ४१)

मुल वि [सुप्त] 1 सोया हुआ, शयित। जो सुत्तो ववहारे। (मो ३१) 2 न [सूत्र] आगम, सिद्धान्त, शास्त्र विशेष। (पचा१७३, स ६७, प्रव १४, निय ९४, सू १, भा ९४) सूत्त जिणोवदिह्र। (प्रव ३४) - जायच न [अध्ययन] सूत्र का अध्ययन। (प्रवचा २५, प्रवचा ज वृ २५) सुत्तज्झयण च पण्णत्त। (प्रव चा २५) - डिबा वि [स्थित] सूत्र मे स्थित। सुत्ति उओ जो हु छडए कम्म। (सु १४) -त्य वि [अर्थ] सुत्रार्थ, सूत्र का प्रयोजन। सुत्तत्य जिणभणिय।(सू ५)-त्यपद पु न[अर्थपद]सिद्धान्त पद, आगम के पद।णिच्छिदसुत्तत्यपदो।(प्रव चा ६८) -त्यविसारदवि [अर्थविशारद] परमागम के अर्थ मे प्रवीण, सिद्धान्त मे निपुण। सुत्तत्यविसारदा उवासेगा। (प्रव चा ६३) -मज्म न [मध्य] बीच, अन्तराल। अपदेससुत्तमज्ञा। (स १५) -रोइ स्त्री [रुचि] आगम की प्रतीति, शास्त्ररुचि। अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स। (पचा १७०) -संपजुत्त वि [सप्रयुक्त] आगम से युक्त, शास्त्राभ्यास में तत्पर। सजमतवसुत्तसपजुत्तो। (प्रव चा ६४) 3 न [सूत्र] घागा, डोरा, गुण। सुई जहा ससूत्ता। (सू ३)

सुद देखो सुअ (पचा ४१,स ४,प्रव ३२,निय १२,बो २२,शी १६) केवलिसुदकेवली भणिद। (निय १) -केवलि/केवली वि [केवलिन्] श्रुतकेवली, द्वादशागपाठी। (निय १) -गुण पुन [गुण] श्रुतज्ञानरूपी द्यागा। सुदगुणवाणा। (बो २२) -पारयपंजर वि [पारकप्रचुर] श्रुत के पारगामी। सदुपारयपउराण। (शी १७) सुदिद्व वि [सुदृष्टि] अच्छी तरह से देखा गया। (सू २, बो ४) मुत्तम्मि ज सुदिद्व। (सू २) सुदि स्त्री [श्रुति] परम्परागत ज्ञान। एरिसी दु सुँदी। (स ३३६) सुद्ध वि [शुद्ध] पवित्र, निर्दोष, विमल, विशुद्ध, निष्कलद्भ। (पचा १६५,स ९०,प्रव ९,निय ४९,द २८,बो १७,भा ७७, मो ९३) सुद्धेण तदा सुद्धो। (प्रव ९) -आदेस पु [आदेश] शुद्ध तत्त्व का उपदेश, शुद्ध शिक्षा। सुद्धो सुद्धादेसो। (स १२) - उबबोग पु [उपयोग] शुद्धोपयोग! भणिदो सुद्धोवओगो ति। (प्रव १४) - चरण न [चरण] निर्दोष चारित्र। ज चरिद सुद्धचरण। (बो १०) -णअ/णय पु [नय] शुद्धनय। (स ११, १४,१४१,निय ४९) भूयत्यो देसिदो दु सुद्धणओ। (स ११) -तब पु न [तपस्] शुद्धतप। सजमसम्मत्तसुतवयरणे। (बो १) -त्य वि [अर्थ] शुद्धार्थ। रूवत्य सुद्धत्य। (बो ५९) -भाव पु [भाव] विशुद्धभाव। सम्मत्तेण सुद्धभावेण। (द २८) -सप्योग पु [सप्रयोग] शुद्ध सप्रयोग,शुद्ध सम्बन्ध।मण्णदि सुद्धसपओगादो। (पचा १६५) -सम्मल पुन [सम्यक्त्व] शुद्ध श्रद्धान। (मो ९३, बो १७) -सङ्गब पू [स्वभाव] शुद्ध स्वभाव। सुद्ध सुद्धसहाव।

(भा ७७) -सुबिस्त्री [शुब्दि] शुद्धता,निर्मलता। तिविहसुद्धीए। (भा १३५)

सुपास पु [सुपार्श्व] सातवे तीर्थ द्धर, सुपार्श्वनाथ। (ती भ ३) सुभ न [शुभ] शुभ, सङ्गल, कल्याण। -जोग पु [योग] शुभयोग। सुभजोगेण सुभाव। (मो ५४)

सुमइ पु [सुमित] सुमितनाय, पाँचवै तीर्यद्भर। (ती भ ३)

सुष 1 देखो सुअ/सुद। 2 पु [सुत] पुत्र,लड़का। सुयदाराईविसए। (मो.१०)

सुयकेवित पु [श्रुतकेवितन्] श्रुतकेविती, द्वादशाङ्ग का ज्ञाता। (स ९, प्रव ३३) जम्हा सुयकेविती तम्हा। (स १०)

सुयणाण न [श्रुतज्ञान]शास्त्रज्ञान,सिद्धान्तज्ञान,श्रुतज्ञान, ज्ञान का एक भेद। (स १०, भा ९२) विसुद्धभावेण सुयणाण। (भा ९२) सुर पु [सुर] देव, देवता, अमर। (पचा ११७,प्रव १,निय १७, द ३३, सू ११, भा १) णरणारयतिरियसुरा। (प्रव ७२) -गण पु [गण] देवसमूह। (निय १७) -गिरि पु [गिरि] सुमेठ पर्वत। सुगरीव णिक्कप। (मो ८६) -च्छरा स्त्री [अप्सरा] स्वर्गदिवी। सुरच्छरविओयकाले। (भा १२) -णिलय पु [निलय] स्वर्गलोक, देवों का आवास। सुरणिलयेसु सुरच्छअविओयकाले। (भा १२) -धणुन [धनुष्] इन्द्र धनुष। सुरधणुमिव सस्सय ण हवे। (द्वा ४) -गोग/लोय पु [लोक] स्वर्गलोक।सो सुरलोग समादियदि। (पचा १७१) -यर पु [वर] सुरेन्द्र,देवेन्द्र। सुरवरजिणगणहराइ सोक्खाइ। (भा १६०)

सुरब वि [सुरत] अच्छी तरह से लीन, सलग्न, तत्पर। आदसहावे सुरओ। (मो १२)

**सुरत्तपुत्त** पु [सुरक्तपुत्र] रुद्र, दशपूर्वों का पाठी। तो सो सुरत्तपुत्तो। (शी ३०)

सुलभ वि [सुलभ] सुखपूर्वक प्राप्त, सुप्राप्त। णवरि ग सुलभो विहत्तस्स। (स ४)

सुविदिद वि [सुविदित] अच्छी तरह ज्ञात, जाना हुआ। (प्रव १४) सुविदि पु [सुविधि] सुविधिनाय, नवम तीर्यद्भर। (ती भ ४) सुव्यय पु [सुव्रत] सुव्रतनाय, बीसवे तीर्यद्भर। (ती भ ५) सुत्रील न [सुशील] उत्तम स्वभाव, श्रेष्ठ आचरण। (स १४५, प्रव ६९) शुभकर्म सुशील है। सुहकम्म चावि जाणह सुसील।

(स १४५)

सुह न [सुख] 1 सुख, आनन्द, शान्ति। (पचा १२५, प्रव १३, निय १०५,स १९४,भा १३३,चा ४३)सुह दुक्ख दि।ते भुजित। (पचा ६७)-कारणद्व। वि [कारणार्थ] सुखक,रणार्थ, सुख के कारण भूत। भोयसुहकारणद्व (भा १३३) 2 पु न [शुभ] शुभ, मझल, कल्याण, नामकर्म का एक भेद। (पचा १३२, स ३७५, प्रव ९, निय १४४, भा १३५) असुहो सुहो व गद्यो। (स ३७७) जिस जीव के मोह, राग, देष, और चित्त की प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ परिणाम होता है। (पचा १३१) -जण्याअ पु [उत्पाद] शुभ की उत्पत्ति, शुभ का प्रादुर्भाव। (स २२४-२२७) विविहे भोए सुहुप्पाए। (स २२५) -जबओगप्पग वि [उपयोगात्मक] शुभ

उपभोग से उत्पन्न होने वाला! नुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं।
(प्रव ७३) -उबजुत्त वि [उपयुक्त] शुभ से सहित, अच्छे
परिणामों से युक्त। सुहोवजुत्ता य होति समयिमा। (प्रव चा ४५)
-कम पु न[कर्मन्]शुभकर्म, अच्छे कर्म। (स १४५, भा ११८)
सुहकम्म भावसुद्धिमावण्णो। (भा ११८) -णिमित्त न
[निमित्त] शुभकारण, शुभनिमित्त। कल्लाणसुहणिमित्त।
(भा १३५) -धम्म पु न [धर्म] शुभ धर्म, ध्यान विशेष।
सुहधम्म जिणवरिदेहिं। (भा ७६) -परिणाम पु [परिणाम]
शुभपरिणाम। सुहपरिणामो पुण्ण। (पचा १३२) -भित्त स्त्री
[भित्त] शुभभित्त, पूजा। अरहते सुहभत्ती सम्मत्त। (शी ४०)
-भाव पु [भाव] शुभभाव, अच्छे विचार। सुहभावे सो हवेइ
अण्णवसो। (निय १४४) -भावणास्त्री [भावना] शुभ चितन,
शुभभावना। सुहभावणारहिओ। (भा १२)

सुद्द सक [सुखय्] सुखी करना। कम्मेहि सुहाविज्जूड्। (स. ३३२) सुद्द पु [सुभट] योद्धा, वीर। सुहडो सगाम एहिं सब्बेहि। (मो २२)

सुहिद वि [सुखित] सुखी, सुखयुक्त। (स २५४-२५६, प्रव ७३) सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा। (स ३८९)

सुहुम वि [सूक्ष्म] सूक्ष्म, अत्यन्तछोटा, नामकर्म का एक भेद। ' (पचा ७६, स ६७, प्रव ज्ञे ४०, निय २१, सू २४) सुहुमा हवति खघा। (निय २४)

सूई स्त्री [सूची] सूई, सूचिका। सूई जहा असुत्ता। (सू ३)

सूर वि [शूर] पराक्रमी, वीर्,शूरवीर। (निय ७४, मो ८९) सूरस्स ववसायिणो। (निय १०५)

सेब पु [स्वेद] पसीना, स्वेद। सिंहाणखेलसेओ।(बो ३६)

सेड सक [सेट] सफेदी करना, पोतना। जह परदव्य सेडिदि। (स ३६२)

सेडिया स्त्री [दे] खडिया, सफेदी, कलई, चूना। जह सेडिया दु ण । (स ३५६)

सेच 1 देखो सेज। सेद खेद मदो। (निय ६) 2 वि [श्वेत] शुक्ल, सफेद। (स १५७-१५९) वत्यस्स सेदमावो। (स १५८) -भाव पु [भाव] खेतभाव, सफेदरूप। सखस्स सेदमावो। (स २२०)

सेय न [श्रेयस्] शुभ, कल्याण। (द १५,१६,भा ७७) सेयासेय वियाणेदि। (द १५)

सेव सक [सेव] सेवा करना, आराधना करना, आश्रय करना, उपभोग करना। (पचा १६४, स १९७, प्रव चा २२, भा १११, लि ७) विसयत्य सेवए ण कम्मरय। (स २२७) सेवइ/सेवए/सेवदि/सेवदे (व प्र ए स १९७, २२४, २२७, लि ७) सेवति (व प्र व स ४०९) सेवमाण (व कृप्रव चा २२) सेवत (व कृस १९७) सेविह (वि /आ म ए भा १११) सेविदव्व (वि कृपचा १६४)

सेबग वि [सेवक] सेवा कर्त्ता, सेवक, नौकर। असेवमाणो वि सेवगो कोई। (स १९७)

सेवा स्त्री [सेवा] सेवा, भक्ति, श्रुशूषा। उच्छाहभावणासपस**सेवा**।

(चा १४)

सेस वि [शेष] अवशिष्ट, बाकी, अन्य, समाप्ति, उपसहार। (पचा २२, प्रव २, निय ३७, स २४०, सू १०, द ८) सेसा मे बहिरा भावा।(निय १०२) -ग वि[क] अन्य। णेव पड णेव सेसगे दव्वे। (स १००)

सोक्ख न [सौख्य] सुख, आनन्द। (पचा १६३, स २०६, प्रव १९, भा १००) सोक्ख वा पुण दुक्ख! (प्रव २)

सोग पु [शोक] सताप, दुख, नोकवाय का एक भेद। जरामरणरोयसोगाय! (निय४२)

सोच्च न [शौच] शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, धर्म का एक लक्षण।
। जो उत्तम मुनि आकाक्षा से निवृत्त होकर वैराग्य युक्त रहता है,
उसके शौच धर्म होता है। (द्वा ७५)

सोणिय न [शोणित] रुधिर, खून, शोणित। (भा ४२)

सोघ सक [शुघ्] सशोघन करना, साघना। जे सोघति चउत्थ। (शी २९)

सोय देखो सोग। (स ३७५)

सोविणिय वि [सौविणिक] सुवर्ण से निर्मित, स्वर्ग से बने। सोविणियम्हिणियलः! (स १४६)

सोबाण न [सोपान] सीढ़ी, सोपान, श्रेणी! (द २१, भा १४६, शी २०) सोवाण पढममोक्खस्स। (भा १४६)

सोस पु [शोष] शोषण। सोसउम्मुक्का। (भा ९३)

सोइ अक [शोधय्] चमकना, देदीप्यमान होना। जह फणिराओ

सोहइ। (भा १४४) सोहे (व प्र ए शी २८) सोहण वि [शोभन] शोभायुक्त। तिण्ह पि सोहणत्थे। (चा ४) सोहि स्त्री [शुद्धि/शोधि] शुद्धि, पवित्रता। (स ३०६, चा २, सू २६) चारित्त सोहिकारण तेसि। (चा २) -कारण न [कारण] शुद्धि का कारण, शुद्धि का प्रयोजन। (चा २)

## B

हत सक [हन्] वघ करना, मारना। हतूण दोसकम्मे। (बो २९) हण सक [हन्] वघ करना, मारना, काटना। (निय ९२, भा २३) हणति चारित्तखग्गेण। (भा १५८) हणदि (व प्र ए निय ९२) हणति (व प्र ब भा १५८)

**इत्य** पु न [इस्त] हाय, कर। (सू १८, भा ४) तिलतुसमित्त ण ि गहिद हत्येसु। (सू १८)

हद वि [हत] रहित, विनाशित, विहीन। (पचा १०४, निय ३१)
- परावर वि [परापर] पूर्वापर से रहित। हवदि हदपरावरो जीवो।
(पचा १०४) - संठाण न [सस्थान] सस्थान से रहित,
आकारहीन। हदसठाणपमाण तु। (निय ३१)

हर सक [हु] हरण करना, छीनना। आउ ण हरेसि तुम। (स २४८) हरिस पु [हर्ष] हर्ष, आनन्द। (निय ३९) -भाव पु [भाव] आनन्दभाव। णो हरसिभावठाणा। (निय ३९)

हरिहर पु [हरिहर] ब्रह्मा। -तुल्ल वि [तुल्य] ब्रह्मा के समान। हरिहरतुल्लो वि णरो। (सू ८) इब अक [भू] 1 होना। (पचा ८८, ९३,स ११,१९,१००, प्रव ३९,४६, प्रव को २३, निय २०) हवइ/हवेद/हवेदि (व प्र ए पचा १७,१०४, स १४१, निय ५,२०,मो १४) भविद (व प्र ए मो ८३) हवित (व प्र ब स ६८) हविज्ज/हवे (वि /आ म ए स ३३,निय ११,१७) हविय (स कृ पचा १६९) 2 सक [भू] प्राप्त करना। (पचा १३,८५,८६) इस्स न [हास्य] हॅंसी, नोकषाय का एक भेद। जो द हस्स रई।

इस्स न [हास्य] हँसी, नोकषाय का एक भेद। जो दु हस्स रई । (निय १३१)

हास पु [हास] हँसी, हास्य। (निय ६१, चा ३३, भा ६९) पेसुण्णहासमच्छर। (भा ६९)

हि स [हि] क्योंकि, ही, भी, जो, कुछ भी, कि, परन्तु, इसप्रकार, ऐसा, वही, निश्चय से, तथापि, पादपूर्ति अव्यय। (पचा २७, ४५,स ९,१८१,२६७,प्रव ७४,प्रव के ७,१४,४२,६१,बो २७, भा १७,८३) णामे ठवणे हि य । (बो २७) जीवा वज्झति कम्मणा जिंदि है। (स २६७)

हिब/हिंद न [हित] मन्नल, कल्याण, शुभ। (पचा १२२, १२५,द २९) कुट्वदि हिदमहिद। (पचा १२२) -परियम्म पुन [परिकर्म] हित की प्रवृत्ति, हित के कारण कलाप। हिदपरियम्म च अहिदभीरुत्त। (पचा १२५)

हिंड सक [हिण्ड्] भ्रमण करना, घूमना, चक्कर लगाना, भटकना। (प्रव ७७, मो ६७, शी ७, लि ७) हिंडदि घोरमपार। (प्रव ७७) हिंस सक [हिस्] हिंसा करना, पीड़ा पहुँचाना। हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। (स २४७)

विसास्त्री [हिसा] वघ, घात, पीड़ा। (प्रव चा १६, १७, निय ७०, चा ३०, मो ९०) सोने, बैठने, खड़े होने तथा बिहार आदि क्रियाओं में साधु की प्रयत्नरहित—स्वच्छन्द प्रवृत्ति, निरतर चलने वाली हिंसा ही है। (प्रव चा १६) दूसरा जीव मरे या न मरे परन्तु अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के हिंसा निश्चित है। मरदु व जीवदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। (प्रव चा १७) -मेल पु [मात्र] हिंसामात्र। बघो हिंसामेत्तेण समिदीसु। (प्रव चा १७) -बिरइ वि [विरति] हिंसा से विरति।हिंसाविरइ अहिंसा। (चा ३०)-रिक्ष वि [रिहत] हिंसा रहित।हिंसारिहए घम्मे। (मो ९०)

हिम न [हिम] तुषार, बर्फ। हिमजलणसलिल। (भा २६) हियब न [हृदय] अन्त करण, मन,हृदय। (पचा १६७, द ७) णिच्च हियए पवडूए जस्स। (द ७)

हिरण्ण न [हिरण्य] सुवर्ण, सोना। हिरण्णसयणासणाइ छत्ताइ । (बो ४५)

शिण वि [हीन] कम, अपूर्ण, थोड़ा, रहित। (स ३४२, प्रव २४, निय.१४८, मा १५) हीणो जिंद सो आदा। (प्रव २५) -देब पु [देव] नीच देव, निम्न देव। होऊण हीणदेवो। (मा १५)

हु अ [हु/खलु] इस प्रकार, ऐसा, निश्चय, कि, इसलिए, भी, क्योंकि, और, ही, पादपूर्ति अव्यय। (पचा३०, स २८, २४४, २७३, निय २०, मो ७३, ७६) ज परदव्व सेडिदि हु। (स २६१)

हु देखो हव। (स ५७,बो २९, चा ४१,भा ९३) हुति (व प्र ब स ८६,३१७) हुअ (वि /आ प्र ए बो २९) हुअ णाणमये च अरहते। (बो २९)

हूज वि [भूत] उत्पन्न हुआ। सद्दवियारो हूओ। (बो ६०) हेज सक [हा+यत] छोड़ना, त्यागना। परभितरबाहिरो दु हेऊण।

(मो ४)

हेड पु [हेतु] कारण, निमित्त, प्रयोजन। (स १९१, निय २५) तेंसि हेऊ भणिदा। (स १९०)

हेड्ड स्त्री [अधस्] नीचे,निम्न। णिरया हवति हेड्डा।(द्वा ४०)

हेदु देखो हेउ। (पचा १५०, स १७७) तझ्या दु होदि हेदू। (स १३६) -भूद वि [भूत] निमित्तभूत, कारणभूत। एदेसु हेदुभूदेसु। (स १३५)

हेम न [हेम] स्वर्ण, सोना। हेम हवेइ जह तह य। (मो २४)

हेय वि [हेय] छोड़ने योग्य, त्याज्य। (निय ५०,सू ५)

हेयोवादेयतच्चाण। (निय ५२)

हो देखे हव। (पचा १२८, स १०२, १२६, प्रव १८,३१, निय २,३१, भा १५,१६, मो ४९,शी १०,सू ९, द १२, चा १३,बो १०) सा होइ वदणीया। (बो १०) होइ/होदि (व प्र ए बो १०,स ९४,२११) होति (व प्र ब स १३१,प्रव ३८) होमि (व उ ए स २०,निय ८१) होहदि/होहिदि (भवि प्र ए स २१ शी ११) होस्सामि (भवि उ ए स २१) होही (भूस ४१५) होहि/होह (वि /आ म ए /ब भा ४२६,स २०६) होज्ज (व उ ए स ९९, पचा ६९) होऊण/होदूण (स कृ भा १५,१६, मो ४९,शी १०)